# ABHIDHARMĀMRTA OF GHOSAKA

Translated from Chinese with notes and Introductory Study

BY
SHANTI BHIKSHU SASTRI



VISVABHARATI SANTINIKETAN 1953

## To be had of

The Visvabharati Publishing Department 6/3 Dwarkanath Tagore Lane, Calcutta

# चीरवन्ना अगरभारती प्रकाशन

पोस्ट बाक्स संख्या १३८ के० ३७/१३०, गोपाल मन्दिर लेन बाराणुसी-२२१००१ ( भारत )

(Reprinted from Visvabharati Annals Vol V)

Printed and Published by Prabbat Kumar Mukherjee, Santiniketan Press Santiniketan Birbhum.

#### FOREWORD

Taranath says that Bhadanta Dharmatrata, Ghosaka, Vasumitra, and Buddhadeva were the four great masters of the Vaibhāsika school. They all collaborated in the compilation of the Mahāvibhāsā in the Fourth Council which was held during the reign of Kanishka. But in spite of their fidelity to the Sarvāstivāda doctrine each of them had their own views on many points of the Abhidharma and that is made clear in references to them in the Mahavibhasa and the Abhidharmakosa of Vasubandhu. M. de la Vallée Poussin has discussed a number of these references in the Introduction to his translation of the Abhidharmakosa. Vasumitra was the staunchest follower of the Sarvastivada doctrine and his exposition of the doctrine of "all exist" is according to Vasubandhu the clearest. He was the most active person in the compilation of the Vibbasa. Both Bhadanta Dharmatrata and Buddhadeva had their special views about things and did not entirely follow the Vaibhāsika doctrine (see Poussin, op. cit. p. xlvii, p. xlix ).

We are here concerned with the work of Ghosaka. Ghosaka was by origin a Tukhāra and of the same nationality as Kanishka, probably settled in Gandhāra. After the council and after the death of Kanishka he went over to the country of Aśmāparāntaka on the invitation of the king of the country. Aśmāparāntaka, we are told, was a country to the west of Kashmir and near Tukhāra. The tradition thus makes it clear that Ghosaka did not belong to the Kashmir group.

In fact from very early times the Vaibhāṣikas were divided into two groups. Vasubandhu speaks of the two groups as Kāśmira-Vaibhāṣika and Pāścātya-Vaibhāṣika. The Pāścātyās belonged to Gandhāra and to the countries to the west of Kashmit. In a controversy as to whether the Bodhisattva attains the nirodha-samāpatti before his attainment of bodhi or after, the views of the two groups are clearly set forth. The Pāścātya-Vaibhāṣikas believed that the Bodhisattva like other people attains the nirodha-samāpatti first in the Śaikṣa stage and then attains bodhi. But the Kāśmira-Vaibhāṣikas opined that he attains bodhi first and along with that the nirodha-samāpatti is produced. In a later tradition the difference between the two schools are given in detail (Advayavajra-samgraha p 11). It is said that there were three Vaibhāṣika schools; the Kāśmira-Vaibhāṣika and two schools of the Pāścātya Vaibhāṣika, called

Mṛdu and Madhya. The Mṛdu school of the Pāścātya believed in a character of the pudgala which was neither permanent nor impermanent by admitting the reality of exterior objects. The Madhya school of the Pāścātyas maintained similar philosophical views but held special views in matters of dhyāna. The Kāśmira Vaibhāṣikas entertained an extreme philosophical view. They did not admit the reality of the exterior objects constituting the body, maintained the doctrine of nairātmya and believed that a complete knowledge of the four Aryan truths leads to the knowledge of Śūnyatā of the pudgala. The Kāśmir school therefore developed views similar to the Sautrāntikas but the Western school remained faithful to the original Vaibhāṣika doctrine. It will be interesting to know whether the tradition of the Pāścātyas go back to Gheṣaka and his associates.

Only one work of Ghosaka has come down to us—the Abhidharmamṛtasāstra in an early Chinese translation. The present Sanskrit rendering makes it clear that it was one of the most lucid texts of Abhidharma ever written. In all likelihood it had been composed by Bhadanta Ghoṣaka before he participated in the compilation of the Mahāvibhāṣā. He had made himself famous by this work before getting the invitation to the council meeting at Purusapura. But so long as the Abhidharma texts of the Sarvāstivāda school and the Mahāvibhāṣā are not properly studied, it will not be possible to determine the exact place of Bhadanta Ghoṣaka's work in the development of the Abhidharma doctrines of the Sarvāstivāda school.

It is possible to ascertain some of the personal views of Ghosaka from his work as well as from the references made to him in the Mahāvibhāṣā and the Abhidharmakoṣā. He like all other orthodox teachers of the Sarvāṣtivāda school accepts the doctrine of "sarvāṣtiva" or the existence of all the dharmas in three kālas, past, present and future. But he has a new explanation of this doctrine which is referred to as Lakṣaṇānyathātva. The change which a dharma undergoes in course of its existence is in character. Vasubandhu explains it thus: When it is past it has the character of the past but not devoid of the characters of the present and future, when it is future it has the character of future but not devoid of the characters of the past and present and when it is present it has the character of the present but not devoid of the characters of the present but not devoid of the characters of the present but not devoid of the characters of the present but not devoid of the characters of the present but not devoid of the characters of the present but not devoid of the characters of the present but not devoid of the characters of the past and future.

His explanation is thus distinguished from that of the Sarvāstivāda doctrine as given by other three teachers—Dharmatrāta, Vasumitra and Buddhadeva. The explanation of Dharmatrāta is called bhāvanāyathātva, that of Vasumitra avasthānyathātva and Buddhadeva anyonyathātva. Vasumitra was of the opinion that the dharmas in the three kālas were differentiated by non-identity of bhāva. Vasumitra contended that the difference is in condition (avasthā) while Buddhadeva maintained that the difference was relative—it being called past, present and future in relation to that which precedes and that which follows.

The special views of Ghosaka are evident in a few other places. A controversy arose very early in the Sarvastivada camp in regard to the real state of meditation called nirodhasamapitti; the controversy was as to whether the vijnana or consciousness persists in that state in one form or other. If the vijfiana is totally destroyed in that state then what produces new thoughts after one has come out of the samapatti? The usual Vaibhāṣika explanation is as follows: the Vaibhāsikas believe in the existence of the past dharmas. from their point of view there are three stages in the Samapattisamāpatticitta, the thought preceding the samāpatti, samanuntarapratyaya thought in the samapatti and vyutthanacitta - thought after coming out of the samapatti. Vasumitra was of opinion that the samapatti is accompanied by a subtle thought so there is no such thing as the complete destruction of thought. Ghosaka rejects this explanation and gives his own view on the matter. He says that if some sort of vijnana had existed in the samapatti then that would have produced sparsa, vedana and samina and there would be no question of their cessation whereas the nirodhasamapatti is a state in which there is complete cessation of samifa and vedana. Ghoşaka here is in some agreement with the Sautrantikas who believe that there is complete cessation of citta in the samapatti. When one comes out of the samapatti, new thought is not produced by any previous thought but is born of the body possessed with indriyas.

The learned translator has noted a few more special views of Ghosaka in the introduction to his translation (infra pp. 9-11). As referred to in the Vibhāṣā and the Abhidharmakoṣa, Ghoṣaka maintained the view that the rūpa or the visible is seen not by the

cakṣurvijñāna alone (the view of Dharmatrāta) but by the Prajñā associated with the cakṣurvijñāna. He considered further the citta, manas and the vijñāna as identical. He contended that the five indriya-vijñānas cannot discriminate things but the mano-vijñāna can do it. He rejected the Sthavira view that there is a subtle thing called hrdayavastu different from the six vijñānas.

As may be seen from the Abhidharmāmṛta, Ghoṣaka enumerates only 61 dharmas — citta 1, rūpu 1, cittasamprayuktu 40, citta-viprayuktu 16 and asamkṛta 3. This differs from the Sarvāstivāda which enumerates 100 dharmas. It is difficult to say now whether these enumerations have any chronological significance which would make Ghoṣaka one of the oldest Ahhidharma teachers, probably more faithful to the traditions of earlier Buddhism. A more comprehensive study of the extant Abhidharma literature will enable us to follow the origin and growth of the Abhidharma more clearly. The excellent rendering of the Abhidharmāmṛta, work of one of the greatest teachers of Abhidharma, by my friend and colleague Shanti Bhikshu Sāstri will therefore prove a valuable contribution to that end.

# विषयसूची

Introduction

1-25

#### १ दानं शीलं च

27-32

दानलक्षणं तत्प्रयोजनं च १, दाने चित्तक्षेत्रवस्तुविचारः २, श्रद्धापूजयोर्लक्षणं क्षेत्रविभंगरच ३, दानफलं ४, दानान्नरायाः ५, अकुशलकर्मपथाः ६, कायदुरचरित-लक्षणं ७, वाग्दुरचरितलक्षणं ७, वाग्दुरचरितलक्षणं ७, मनोदुरचरितलक्षणं ९, कुशलकर्मफलं १०, पुण्यक्षेत्रं त्रिशद्विधं ११।

#### २ लोकधातवी गतयश्व

33-39

धातवः गतयः अन्तरामवश्च १, दुर्गतयः २, कामधातौ सुगतयः ३, रूपधातौ सुगतयः ४, आरूप्यधातौ सुगतयः ५, कामरूपारूपपदानां निर्वचनं ६, चतुर्मद्दा-राजिकानामायुः संजीवनरकस्यायुश्च ७, त्रयस्त्रिशानामायुः कालसूत्रनरकस्यायुश्च ८, यामानामायुः संघातनरकस्यायुश्च ९, तुषितानामायुः रोरवनरकस्यायुश्च १०, निर्माणरतीनामायुः महारोरवनरकस्यायुश्च ११, परनिर्मितवशवर्तिनामायुः तपन-नरकस्यायुश्च १२, दुर्गत्यन्तराणामायुः १३, मनुष्याणामायुः १४, रूपधातुन्देवानामायुः १५, अरूपधात्वायतनानामायुः १६।

## ३ स्थित्याहारभवाः

40-4

विज्ञानस्थितयश्चनस्यः १, आहाराश्चत्वारः २, रूपायतने कवलीकाराहारामावः ३, कवलीकारित्रमागः ४, स्पर्शाहारिवमागः ५, सत्त्वभेदेनाहाराणां न्यूनाधिक्यं ६, धातु-भेदेनाहाराणां न्यूनाधिक्यं ७, आहाराणां मृद्वादिभेदः ८, योनयश्चत्वारः ९, भवविमागः १०, अन्तराभवलक्षणं ११, धातुभेदेनान्तराभवस्थितिः १२।

## ध कर्म

43-51

कमाँ हे दाः १, विपाको हे दाः २, नयान्तरेण कर्मप्रभेदः ३, कर्मलक्षणानि ४, विपाक-कर्मणां लक्षणानि ५-६, कर्मणः काय-वाग्-मनः-विज्ञप्ति-अविज्ञप्तिभेदेन निरूपणं ७-८, अव्याकृतविभागः ९, सनिवृताव्याकृत धर्माः १०, अनिवृताव्याकृतधर्माः ११, अविज्ञप्तिभेदाः १२, अध्वभेदेन अविज्ञप्तिनिरूपणं १३, विज्ञप्ति-अविज्ञप्ति-प्राप्ति-अप्राप्तिनिरूपणं १४, ध्यानसंवरः १५, अनास्रवसंवरः १६, संवरपरिहाणिः १७, पंचविश्रोच्छेद्फलानि १८, पंचविश्रोच्छेद्फललक्षणानि १९, त्रीणि मूलानि २०, धर्मस्य त्रयः दुशल-अकुशल-अव्याकृतभेदाः २१, दुशलकायवाक्कर्मसंप्रहः दशकर्म-प्रधारच २२, महाभूतकृतकर्माणि २३, च्युतेस्त्रयो हेतवः २४।

### ५ स्कंघाः धातवः आयतनानि च

52.59

साह्मवधर्माः १, रूपस्कंधः २, वेदनास्कंधः ३, संज्ञास्कंधः ४, संस्कारस्कंधः ५, विज्ञानस्कंधः ६, आयतनानि धातवश्च ७, इंद्रियलक्षणानि ८, विषयनिरूपणं ९, मनोविज्ञानान्यविज्ञानयोभेदः १०, स्पर्शः स्पराजधर्माः एकाश्रयोत्पादानराधका धर्माणासुद्देशः ११, कुशलाकुशलादिमेदेन अष्टादशधातुनिहपणं १२; हपस्य युशला-कुशलादिविभागः १३, कुशलाकुशलाव्याकृतभेदेन विषयेन्द्रियविशानानां निरूपणं १४, धर्म कुशलाकुशलादिमेदाः १५, सालवानास्रवभेदेनाष्ट्रादशधातुनिरूपणं तत्र पंचदश-धातवः सास्रवा १६, त्रयो धातवः सास्रवाः अनास्रवारच १७, धर्मधानोः सास्रवादि-मेदकथनं १८, अष्टादशधातुनां त्रिधातुप्रतिसंयोगनिरूपणं तत्र पूर्वं कामधातु प्रतिसंयोगः १९, रूपधातु प्रतिसंयोगः २०, चक्षःश्रोत्रकायविग्रानानां त्रिधातुप्रति-संयोगः २३, मनोमनोविशानयोस्त्रिधातप्रतिसंयोगाप्रतिसंयोगित्वं २२. त्रिधातप्रतिसंयोगाप्रतिसयोगित्वं २३. अष्टादशधातनां स्वितकंसविचारमेदेन निरूपणं २४, अष्टादशघातूनां सालंबन-अनालंबनभेदः २५. अष्टादशभातृनाम् उपात्तानपात्तमेदः २६. अष्टादशघातनां संस्कृतासंस्कृतमेदः २८।

## ६ संस्काराः

60-69

संस्कृतधर्माणां चत्वारि लक्षणानि १, संस्कृतधर्माणां चत्वारि अनुलक्षणानि २, चित्तसंप्रयुक्तसंस्काराः ३, चित्तविप्रयुक्तसंस्काराः ४, चत्वारः प्रत्ययाः ५, प्रत्ययानां लक्षणानि ६, हेतवः षट् तेषां लक्षणानि च ७, को हेतुः क्व वर्तते ८. के के धर्माः कैः कैः प्रत्यये जैनिताः ९, सर्वचित्तसाधारणधर्माः १०, सर्वचित्तसाधारणधर्माः १०, सर्वचित्तसाधारणधर्माः १०, सर्वचित्तसाधारणधर्माः भूमिका धर्माः ३४, क्लेशमहाभूमिका धर्माः १२, संप्रयोगलक्षणं १३, दश परित्तक्लेशभूमिका धर्माणां लक्षणानि १५, दश परित्तक्लेशभूमिकानां धर्माणां लक्षणानि ५७, परित्तक्लेशभूमिकानां धर्माणां लक्षणानि ५७, परित्तक्लेशभूमिकानां धर्माणां लक्षणानि ५७, परित्तक्लेशभूमिकानां धर्माणां लक्षणानि ५७, परित्तक्लेशभूमिकानां धर्माणां लक्षणानि ५०, अशलमहाभूमिकानां धर्माणां लक्षणानि २०, आयतनत्रयं २१, क्लेशानां त्रिषु विषेषु संग्रहः २२।

## ९ प्रतीत्यसमुत्पादः

70.73

प्रतीखसमुत्पादस्य द्वादशांगानि १, द्वादशांगानां त्रिधा वर्गीकरणं २, भवांगानां क्रमः ३, द्वादशांगानां रुश्चणानि ४, अविद्यानिविचनं ५, मृत्तस्य चर्या ६, दानशील-च्यानाममुदेशनिदेंशाभ्यां ग्रुभचर्यानिरूपणं ७, अग्रुभचर्या अक्षोभ्यचर्या च ८, विज्ञानं नामरूपं षडायतनं स्पर्शस्य ९, वेदनोदेशनिदेंशी १०, वेदनानां रुक्षणानि १९, तृष्णा उपादानं च १२, उपादानविमागरूक्षणानि १३, भव-जानि-जरामरणानि १४, श्लोक-दौर्मनस्य-परिदेवन-उपायासाः १५, दुःखोदयनिरोधयोः प्रतीस्य चातत्वं १६, शरीरस्य षड्धर्मजातत्वं १७, पृथिव्यादीनां षड्धर्माणां कारित्रं १८।

# ८ परिशुद्धेन्द्रियाणि

74-76

त्रिविधं प्रहाणं १, द्वाविंशतिरिन्द्रियाणि सलक्षणानि २, इन्द्रियपदिनिर्वचनं ३, इन्द्रियाणां त्रिधातुसंप्रयोगासंप्रयोगौ ४, इन्द्रियाणाम् उपात्तानुपात्तभेदः ५, इन्द्रियाणां कुशलादिभेदः ६, इन्द्रियाणां सास्रवानास्रवभेदः ७, इन्द्रियोत्पादिनिरोधनिरूपणं ८, दर्शनभावनाहेयभेदेन इन्द्रियाणि ९।

### ६ अनुशयाः

77-82

अनुसयानामष्टानवते दर्शनभावनाहेयत्वं १, कामधानुप्रतिसंयुक्तानामनुसयानां हेयत्व-निरूपणं २, रूपारुपधानुस्तानुसयानां हेयत्विन्दपणं ३, संक्षेपेणानुसयानां दश-संख्याकथनं ४, दशानुसयलक्षणे पंचर्दाश्रलक्षणानि ५, र्दाष्टभिन्नपंचानुसयलक्षणानि ६, कामे दससंयोजनानां दर्शनहेयत्वं ७, त्रिषु धानुषु मावनाहेयसंयोजनानि ८, दर्शनहेयानि कामधानुसंयोजनानि ९, अविद्याया ह्रेविच्यं १०, सर्वत्रासर्वत्रगभेदेना-विद्याकथनं ११, अविद्येत्ररसंयोजनानां सर्वत्रासर्वत्रगत्वं १२, संयोजनानां साम्यवानाम्यवयोचरत्वं १३, संयोजनेषु इन्द्रियसंप्रयोगः १४, संयोजनेषु मनोविज्ञान-संप्रयोगः १५, दर्शोपक्रहेशाः १६, उपक्रहेशलक्षणानि १७, वंधनत्रयं १८, परिज्ञा-निरूपणं १९-२०, सर्वेसयोजनानां चित्तसंप्रयोगता २१, संयोजनानां द्विवस्तु-हेयता २२, ध्याने कालोपायविवंकः २३, कालोपायविवंके सुवर्णकारदृष्टान्तः २४।

## १० अनाम्त्रवपुद्रलाः

83-88

चित्ते काप्रनार्थं कर्मस्थानप्रहणं १, एकाप्रचित्ते सावनीया धर्माः २, बोडशाकारप्रस्यवेशणया उपमोत्पादः ३, उपमधर्मजानमूर्धा ४, मूर्धभेदाः ५, लौकिकाप्रधर्मः ६,
लौकिकाप्रधर्मस्य निर्वाणप्रवणना ७, ध्यानभूमयः पट् ८, आनन्तर्थमार्गः ९,
विमोक्षमार्गः १०, श्रद्धानुसारिधर्मानुसारिपुद्रलो ११, स्रोतआपच सकृदागामिअनागामिपुद्रलानां लक्षणानि १२, स्रोतआपचस्य विभेदाश्वत्वारः १३, एकवीची
सकृदागामिभेदः १४, अनागामिभेदाः पंच ।५, आनन्तर्थमार्गविमुक्तिमार्गकारित्रं १६,
लौकिकमार्गः लोकोक्तरमार्गश्च १७, कायसाक्षी अनागामिपुद्रलः १८, वज्रोपमसमाधिः १९, अर्हत्युद्रलः २०, अर्हद्भेदा नव सलक्षणाः २१, कालविमुक्तः
सकालविमुक्तश्च अर्हन् २२, त्रीणि इन्द्रियाणि २३, संस्कृतफलमसंस्कृतफलं च २४।

#### ११ सानम्

89-93

दशक्रानोदेशः १, धर्मक्रानलक्षणं २, अन्वयज्ञानलक्षणं ३, संवृतज्ञानलक्षणं ४, परिचत्त-क्रानलक्षणं ५, दुःख्वानलक्षणं ६, समुदयज्ञानलक्षणं ७, निरोधज्ञानलक्षणं ८, सार्वज्ञानलक्षणं ९, क्ष्यज्ञानलक्षणं १०, अनुत्यादज्ञानलक्षणं ११, क्षानाकाराः १२, ज्ञानाधिकरणानि १३, भावनोद्देशः १४, ज्ञानानां भावना ३५, प्रथममशंशिचलं १६, ज्ञानदर्शनयोर्लक्षणं १७, ज्ञानालंबनभेदेन ज्ञानिहरूपणं १८, संयोजनिन्देशके हे ज्ञाने १९, षडभिज्ञाभेदेन ज्ञानिहरूपणं २०, स्प्रत्युपस्थानभेदेन ज्ञानानि २५, चलभेदेन ज्ञानानि २५, वलभेदेन ज्ञानानि २५, वैद्यारद्यभेदेन ज्ञानानि २५।

#### १२ ध्यानम्

54.98

एकाप्रतावाप्तिः समाधिः १, भ्यानभेदाः २, प्रथमभ्यानं ३, द्वितीयभ्यानं ४, तृनीय-ध्यानं ५, चतुर्थभ्यानं ६, भ्यानधर्माः ७, अरूपावचरभ्यानानि ८, निर्वाणमार्गः ९, ध्यानभूमीनां सास्रवानास्रवभेदः १०, दशसंज्ञाभावना ११।

## १३ संकीर्णसमाधयः

99-1 2

ध्यानसमाध्युहे शः १, समाधित्रैविश्यं २, त्रग्नविहाराहचत्वारः ३, अभिगाः पट् ४, विद्यास्तिहोऽभिग्नान्तर्गताः ५, इत्स्नायननानि दश ६, विमोक्षाः अष्टौ ७, अभिभ्वा-यतनानि अष्टौ ८, अप्रमाणायतनानि अष्टौ ९, ग्नानानि दश १०, आयतनिषमोक्षणां सास्त्रवानास्त्रवत्विचारः १, रागप्रहाणे ऽनास्त्रवत्वसिद्धः १२, सास्त्रवानास्त्रवश्यानमार्गः १३, ध्यानरागप्रहाणं १४, भवाप्रे रागप्रहाणं १५, अनास्त्रवभूमिस्त्रभावः १६. भूम्युत्पादः १७, ध्यानास्त्रवदः १८, अप्रमाणादीनामालंबनं १९, ध्यानाधिवासनः २०, प्रतिसंवित्संग्रहः २१, शुद्धस्यास्त्रादध्यानस्य च लाभकालः २२, निर्माणांचनानि २३, ध्यानपरिपूरणं २४।

## १४ बोधिपाक्षिकधर्माः

113-117

बोधिपाक्षिकधर्मोद्देशः १, स्पृत्युपस्थानोद्देशः २, स्पृत्युपस्थानसंख्याविचारः ३, कायस्प्रत्युपस्थानं ४, वेदनास्पृत्युपस्थानं ५, धर्मस्पृत्युपस्थानं ६, धर्मस्पृत्युपस्थानं ६, धर्मस्पृत्युपस्थानं ७, सम्यक्ष्रहाणानि ८, ऋद्धिपादा ९, इन्द्रियाणि १०, बल्गान ११, बाधिपाक्षिकधर्माणां दशधा विभागः १४, बाधिपाक्षिकधर्माणां दशधा विभागः १४, बाधिपाक्षिकधर्माणां स्थाधा विभागः १४, बाधिपाक्षिकधर्माणां सूप्तिभेदेन विभागः १५।

## १५ चत्वारिसत्यानि

118-125

सत्योहे शनिर्देशः १, चतुःसत्यक्रमे युक्तिः २, उपादानस्कंधानां दुःखसमुद्यमत्यत्वं ३, समुद्यसत्यस्य संयोजनात्मकता संयोजनिनिर्देशश्च ४, निरोधमत्यद्वं विषयं ५, प्रतिसंविदः ६, अक्षया श्रद्धा ७, समाधिभावना ८, चतुर्विधमार्गः ९, सप्तविज्ञानिस्थत्यः १०, विज्ञानिस्थत्यभावः ११, नव सत्त्वावासाः १२, आर्यवीजानि चत्वारं १३, अष्टोत्तरत्तं वेदनाः १४, स्प्ततिः १५, स्वर्मानस्यणं १६, संमोहः १७,

त्रिस्कंत्रनिरूपणं १८, संवरविभागः १९, आवरणानि त्रीणि २०, रागद्वेषमोहभषज्यं २१, चतुर्विधभावना २२, सुगितुर्गतिलाभनिमित्तं २३।

## १६ मिश्रकसंग्रहः

126-134

चतुःफलविभागः १, भूमिभेदेन फलनिर्देशः २, विपूर्यासाइचत्वारः ३, विपूर्यास-प्रहाणं ४, दृष्ट्यः पंच सलक्षणाः ५, दृष्टिपंचकप्रहाणं ६, भावना षट ७, इन्द्रियपंचक-निरोधः ८, प्रहाणवैराग्यनिरोधाख्यास्त्रिधातवः ९, विमोक्षद्वयं १०, उपेक्षाचित्तस्या-संप्रयुक्तना ११, धर्माः दश १२, धर्मज्ञानाळंबनाः धर्माः पंच १३, अन्वयज्ञानाळंबनाः धर्माः सप्त १४. परचितज्ञानालंबनाः धर्माः त्रयः १५. संवतज्ञानालंबनाः धर्माः दश १६, चतःसत्यालंबनधर्मनिर्देशः १७, बोध्यालंबनाः धर्माः नव १८, क्लेशानां स्वपरभूमी हेतुभावः १९. चित्तसंप्रयोगविष्रयोगाभ्यां धर्मविभागः, विष्रयक्तधर्माणां लक्षणानि २०, चित्तविप्रयुक्तधर्माणां कुशलाकुशलाब्याकृतविभागः २१, धातुप्रति-संयोगेन चित्तविष्रयक्तधर्माणां विमागः २२, साझवानास्रवभेदेन चित्तविष्रयुक्तधर्म-विभागः २३, असंस्कृतधर्माः २४, संस्कृतधर्मप्रसंगेहेत्निर्देशः २५, संस्कृतधर्मप्रलं २६, संप्रयुक्तकवर्मकारित्रं २७, विमुक्तिमार्गीत्पादः विमुक्तिरच २८, रागत्रैविध्यं २ ९, भावनया क्लेशप्रहाणे अन्नसंख्यानं ३ ९, इन्द्रियधर्माः ३ ९, धर्माणां परसंप्रयोगता ३२, अशेषप्रहाणं ३३, अक्षयश्रद्धाप्राप्तिः ३४, चैनसिकथर्माणां चित्तानुवर्तिता ३५, साम्बन्धर्मप्रहातव्ये हेत्ः ३६, साम्बन्धर्मज्ञातव्ये हेतुः ३७, एकोनविंशतिरिन्द्रियाणि ३८. पंचिवधः स्पर्शः ३९. मार्गद्वयं ४०, भवाश्चत्वारः ४१, वैराग्यप्राप्तिः ४२, आसवर्त्रंविश्यं ४३. अमृतप्राप्तिः ४४।

परिशिष्टम्

135-138

द्वापष्टिहप्रयः [१], निदर्शनानि [२], उत्स्रेखाः [३]

अनुक्रमणी

139-

#### ADDITIONS

P. 48 L. 12 Add after श्रीसिद्धः । समाहितस्यातीतानागतप्रत्युत्पन्न (ावि-श्रीप्तिसिद्धः ।

P. 52 L. 14 Add after सप्रतिश्रं अनदर्शनमप्रतिश्रं

P. 118 L. 4 Add before कायिकः चतुर्विधं!

## CORRECTIONS

| Page | Line   | Incorrect      | Correct                  |
|------|--------|----------------|--------------------------|
| 6    | 12     | मागकामिधानस्य  | मार्गकाभिधानस्य          |
| 17   | 10     | Asamprajanya   | Asamprajanya             |
| 22   | ĭ      | with           | through                  |
| 29   | 3      | <b>्</b> दु:ख० | ०दुःखादुःख०              |
| 31   | 5      | नास्ति         | नास्ति                   |
| 32   | 2      | ०चरणं          | ०चरणं                    |
| 34   | 2      | ०कम०           | ०कर्म०                   |
|      | 15     | ०द्र प०        | ०दूप०                    |
| 35   | T T    | इ              | र्स                      |
| 38   | r      | ०द्र प०        | ०द्रप०                   |
| 43   | शार्षक | ०र्था          | <b>৩</b> ৰ্থী            |
|      | 1      | संक्रिप्ट      | संक्रिष्टे               |
| 44   | 9      | वाक्चष्टा      | वाक्चेष्टा               |
| 45   | 2.     | ०विमाक्ष०      | ०विमोक्ष०                |
| 46   | I      | <b>्क</b> मणां | <b>०कर्मणां</b>          |
| 47   | 18     | ०वागमनः ०      | ०चाग्मनः ०               |
| 48   | I      | चंक्रणं        | चंक्रमणं                 |
| 50   | 11     | <b>क्र</b> शो० | क्लेशो०                  |
| 5 X  | 6      | दशकर्मपथाः     | दशकर्मपथाः               |
| 52   | 8      | वतुमहा०        | चतुर्महा०                |
| 5 5  | 12     | कुशल का ॰      | कुराला का०               |
|      | 13     | ापयित्वा       | स्थापयित्वा              |
| 56   | 7      | मनावि०         | मनोवि॰                   |
| 57   | 4      | ०संयुक्तं      | ०संप्रय <del>ुष</del> तं |
| 58   | 21, 23 | निरन्रुपात्ताः | अनुपात्ताः               |
| 59   | 4      | घ              | वा                       |

| Page       | Line   | Incorrect           | Correct              |
|------------|--------|---------------------|----------------------|
| 64         | 10     | हेश्चतु             | हेतुश्च              |
| 70         | 8      | क्लेश               | क्लेशः               |
|            | 17     | ०णोद्यम             | नोद्यम               |
| 71         | 9      | संप्रजन्यः          | संप्रजानन्           |
|            | 10     | गवेपयन्ति           | गवेपयति              |
| 74         | 16     | संयुक्ता            | संप्रयुक्ता          |
| 75         | 6      | <b>॰धमपु</b>        | ॰धर्मेषु             |
| <i>7</i> 6 | 7      | चक्ष०               | चक्षु०               |
| 79         | 6      | ०इ प०               | ०ह्रेप०              |
| 82         | ť      | ०चित्त न            | ०चिस न               |
| 83         | 10     | <b>्</b> नात्मनः    | ०नात्मानः            |
|            | 12, 18 | चतुर्भिकारः         | चतुर्मिराकारैः       |
| 84         | 4      | अनात्मन             | अनात्मान             |
| •          | 16     | आनागम्य             | अनागम्य              |
|            | 19     | ०मूमिषु             | भूमिषु               |
| 85         | 17     | तीक्ष्णेन्द्रिय     | तीक्षणे न्द्रियः     |
| 94         | 1      | ॰समाप <del>रा</del> | <b>०समाप</b> स       |
|            | 13     | प्रती॰              | भ्रीति <b>॰</b>      |
| 96         | 23     | आनपान०              | आनपान०               |
| 98         | 2      | भावयता              | भाषयतो               |
| 100        | 8      | वेदन०               | वेदना०               |
| 101        | 3      | परिक्षोर्णे         | परीक्षीणे            |
| 108        | 2      | मूर्मि              | भूमि                 |
| 116        | 9      | ० हा श०             | <b>ंक्लेश</b> ं      |
| I 20       | II     | बुद्ध               | बुखे                 |
| 121        | II     | ०प्रतिद्धं०         | <u>॰प्रतिपद्धं</u> ॰ |
| 124 .      | 14     | द्व षो              | हें बो               |
|            |        |                     |                      |

## BHADANTA GHOŞAKA AND HIS "ABHIDHARMĀMRTA"

#### INTRODUCTION

The Agama (the Scriptures handed down through oral tradition) and the Adhigama (the religious practice) are the two links of the dharma (dectrine) preached by the Buddha. The purpose of the Agama is to expound the subject matter of the Adhigama in all its aspects. By Adhigama is meant the Bodhipāksika-Dharmas (i. e. Dharmas that pertain to enlightenment) on the practice of which all the schools lay equal emphasis.1

Dharma-Vicaya or Dharma-Pravicaya (i. e. analysis of elements) is one among the different objects of Bhāvanā (practice) in the Bodhipākşikadharmas, which has been fully expounded in the Abhidharmapiṭaka.<sup>2</sup> The authorship and the authoritativeness of the Abhidharmapiṭaka have remained the subjects of controversy among the different Buddhist schools. According to the Sautrāntikas only some sūtras which are to be found in the Sūtra-piṭaka comprise the Abhidharma and the Abhidharmapiṭaka is the work of different Ācēryas (masters). The tradition of the Ābhidhārmikas says that Kētyēyanīputra is the author of the Jñāna-Prasthāna, Sthavira Vasumitra of the Prakarana-Pāda, Sthavira Devasarmā of the Vijnaptikāya, Ārya Śēriputra of the Dharmaskandha, Arya Maudgalyāyana of the Prajūnpti-Śāstra, Pūraṇa of the Dhātu-Kāya and Mahākausṭhila of the Saṅgī-iparyāyu. Thus it is evident that the

मसद्भागे द्विविधः शास्तुरागमाधिगमात्मकः। धातारस्तस्य क्तारः प्रतिपत्तार एव च ॥ [कोझ ८।३९] भगवनो धमो द्विविधः । भागमः अधिगमश्च । भागमः सूत्रं विनयः अभिधर्मश्च । अधिगमः त्रियानिका बोधिपाक्षिका धर्माः । तस्य धातारः प्रतिवक्तारः स्युक्चेत् बुद्धस्यागम-सद्धर्मस्य लोके ऽवस्थानम् । आगममाश्रित्य सम्यक्ष्रतिपत्तारः स्युक्चेत् अधिगमसद्धर्मस्य लोके ऽवस्थानम् । [इति भाष्यं चीनमाषातः समुद्धतम् ]

धर्माणां प्रविषयमन्तरेण नास्ति क्रॅंशानां यत उपसान्तये ऽभ्युपायः । क्रेंशेश्च अमित भवार्णवेऽत्र लोकस् तद्धेतोरत उदितः किलेख शास्त्रा ॥ [कोश १।३] Abhidharma Piṭaka is not the word of the Buddha.8 But the Ābhidhārmikas say that the Abhidharmapiṭaka is the word of the Buddha.4 The Vaibhāṣikas argue that for the benefit of the students (বিন্থব্যাব) Sthavira Dharmatrāta compiled the Udāmis scattered in the sūtras, in the form of Udānavarga, likewise Sthavira Kātyāyanīputra and others also made the compilation of those words of the Buddha which explain the lakṣaṇa of the dharma (e'ement) into the Abhidharmapiṭaka.6 The Sthaviravādins too hold that the

- अ अ्वन्ते हि अभिधर्मशास्त्राणां कर्तारः । तदाया । क्रानप्रस्थानस्यार्थकात्यायनापुत्रः कर्ता प्रकरणपादस्य स्थितरविष्ठमित्रः विकानकायस्य स्थितरविष्ठमां धर्मरकन्थस्यार्थकारिपुत्रः प्रक्राप्तः आर्थमौद्गत्यायनः धातुकायस्य प्रणः संगीतिपर्यायस्य महाकौष्टिसः । कः सौत्रान्ति-कार्थः । ये सूत्रप्रामाणिका न शास्त्रप्रामाणिकास्ते सौत्रान्तिकाः । यदि न शास्त्रप्रामाणिकाः कथं तेषां पिटकत्रयव्यवस्था सुत्रपिटको विनयपिएकोऽभिधर्मपिटक इति । सुत्रेऽपि धर्मिभर्मपिटकः पत्र्यते त्रैपिटको भिक्षुरिति । नेष दोषः । सूत्रविशेषा एव धर्मविनिध्यादयो ऽभिधर्मसंकाः येषु धर्मलक्षणं वर्ण्यते । [ स्कृटार्था p. 11 ]
- 4 अभिधर्म उपिदृष्टः शास्त्रा बुद्धेन ।...न हि विनाभिधर्मौपदेशेन शिष्यः शको धर्मान प्रविचियितुम् । [११३ कोशकारिकायां स्फुटार्थौद्धृतं भाष्यम् ] आभिधार्मिकाणः सन्तन्मत नतु...सौत्रान्तिकानाम् (इति ११३ कोशकारिकायाः किलशब्दव्याख्याने ) । [स्फुटार्था p. 11]
- In the Sphuţartha the etymological interpretation of the word vaibhaṣika' is given as the following: "विमापना दोन्यन्ति वर्रान्त वा वैभाषिकाः। विभाषां वा विद्नित देभाषिकाः। उन्यादिप्रक्षेपाष्ट्रकः। (अनुक्षादि-स्ज्ञान्ताहृकः, पाणिनि ४ २ ६०)।"—[रफुटार्थाञ्च् p. 12] cf. The faulty interpretation of Sayana-Madhava in the Sarvadarsana-samgraha: "केचन बौद्धाः—बाह्येषु गन्धादिष्यान्तरेषु रूपादिस्कर्येषु सत्त्विप तत्रानास्थासुत्पाद्यितुं सर्वं अन्यमिति प्राथमिकान् विनेयान प्रकृष्यं भगवान् वितीयांस्तु विज्ञानमात्रप्रहाविष्टान् विज्ञानमेवैकं सदिति तृतीयान् उभयं सत्यमित्यास्थितान् विज्ञयमनमेवैकां
  - —[ सर्वेदर्शनसंप्रह of सायणमाधन, ( The Bhandarkar Oriental Research—Institute, Poona, 1942), p. 43]

— सेयं निरुद्धा भाषेति वर्णयन्तः वैभाषिकास्त्रयास्त्राताः।"

6 यथा स्थविरधर्मत्रातेन उदाना अनित्या वत संस्कारा इत्येवमादिका विनेयवशात् तत्र तत्र सूत्र उक्ता वर्गीकृता एकत्रीकृताः । एवमभिधर्मोऽपि धर्मलक्षणायदेशस्वरूपो विनेयवशात्त्र तत्र भगवतोक्तः स्थविरकात्यायनीपुत्रप्रमृतिभि र्ज्ञानप्रस्थानादिषु पिण्डीकृत्य स्थापित इत्याहुवैभाषिकाः । [स्कुटर्था p. 12]

Abhidharmapiṭaka is the word of the Buddha. According to the Sthavira-tradition the Buddha kept his seventh residence<sup>7</sup> during the rainy season in *Trayustriṃśa*<sup>3</sup> and there sitting among the gods He preached *Abhidharma* to His mother.<sup>9</sup> No importance however should be attached to such tradition.

As regards the teaching of Abhidharma the story runs as follows: "Then, seated in the midst of the assembly of the gods, for the sake of his mother, the Teacher began the recitation of the Abhidhamma Piṭaka, beginning with the words, "Those things which are good, those things which are evil, those things which are neither good nor evil". And thus, for the space of three months without interruption, he recited the Abhidhamma Piṭaka. Now when it was time for him to go on his round for alms, he would create a double and say to him, "Preach the Law until I return." Then he would

7 पठमक अन्तोवस्सं ...बाराणसिं उपिनस्साय इसिपतने वसि । दुतियं अन्तोवस्सं राजगहं उपिनस्साय वेणु वने । तियच तुत्यािन पि तत्थेव । पंचमं अन्तोवस्सं वेसािलं उपिनस्साय महावने कूटागारसालायं । छट्ठं अन्तोवस्सं मंगुलपञ्चते । सत्तमं तावितंसभवने । अट्ठमं भग्गे सुंमुमारिगिरं निस्साय भेसकलावने । नवमं कांसिबयं । दसमं पारिलेग्यके वनसण्डे । एकादसमं नालायं ब्राह्मणगामे । द्वादममं वेरंजायं । तेरसमं चालियपञ्चते । चतुद्दसमं जेतवने । पंचदममं कपिलवत्थुिसं । सोलसमं ...आलिवयं । सत्तरसमं राजगहे येव । अद्वारसमं चालियपञ्चते येव । तथा एकूनवीसिनमं वीसितम पन अन्तीवस्स राजगहं येव उपिनस्साय वसि । एवं वोसित वस्सािन अनिबन्धवासो हुत्वा ...वसि । ततो पद्वाय पन द्वे सेनासनािन ध्वपरिभोगािनं अकािस । कतरािन द्वे । जेनवनं च पुज्बारामं च ।

—[अंगुल्सनिकाय-अद्वक्या २ ४ ५ ( Hewavitarane Series Vol. xv, p. 314) ]

- 8 स ने अभिधम्मां बुद्धभासिनां यथामेकेस सुत्तसहरतेस एकं समयं भगवा राजगहे विहरतीति आदिना नयेन निदानं सज्जित एवं अस्सापि निदानं सिज्जितं भवेग्याति । [अत्यसालिनी १, ७३]...(इति असंक मनिस निधाय)...सुमनदेवत्थेरो...निदानं कथेन्तो एवमाह । एकं समयं भगवा देवेसु विहरित तावितिससु पारिछत्तकमूले पंडुकंकलिसलायं । तत्य खो भगवा देवानं तावितिसानं अभिधम्मकथं कथेसि कुसला धम्मा अञ्चसला धम्मा अव्याकता धम्मा ति । [अत्यसालिनी १, ७६] अञ्चेसु पन सुत्तेसु एकमेव निदानं । अभिधम्मे ह्रे निदानानि । अधिगमनिदानं देसनानिदानं च । तत्य अधिगमनिदानं दीपंकरदसबलतो पद्याय यावमहाबोधिपस्नंका वेदिन्नकं । देसनानिदानं याव धम्मचक्कप्यवत्तना । [अत्यसालिनी १, ७७]
- 9 धम्मपर-अट्टक्या [१४।२]

himself go to the Himslava, and after chewing a betel tooth-stick and rinsing his mouth in the waters of Lake Anotatta, he would bring alms from Uttarakuru, and seating himself in the garden of a man of wealth, he would eat his meal. The Elder Sariputta went to the World of the Tusita gods and waited upon the Teacher. When the Teacher had finished his meal, he said "Sariputts, to-day I have recited the Law so-and-so-far; therefore do you recite it to the five hundred monks who depend upon yours" and he taught it to the Elder,"10 The whole story is meant to prove that the Abhidharmapitaka is the word of the Buddha. In the Sthavira-tradition traces of historical facts may be found for they have not been obliterated by mythological accounts. Even according to this tradition the Katha-Vatthu, one of the seven works of the Abhidharmapitaka, is not the direct teaching of the Buddha. Tissa, the son of Moggali is the author of the work but being approved by the Buddha it is considered as the Buddha-Vucana.11 Thus it is evident that the Sthaviras and the Vaibhasikas are intent on the Abbidharmapitaka to be considered as the word of the Buddha. Historically speaking the arguments advanced to prove the Abhidharmapitaka the word of the Buddha may seem to be hollow but logically they are sound for the real Buddha-Vacana is that which is in conformity with the teachings of the Buddha. Maitreyanatha says, "That which is meaningful and is endowed with the concept of dharma, which is the destroyer of the Samkless (suffering) of Tridhatu (three worlds) and which is in praise of peace (Santi) is the

<sup>10</sup> घम्मपद-अट्ठकया [ १४।२ ]

<sup>ा</sup> वितंदवादी पन आह । कथावत्यु कस्मा गहितं । ननु सम्मासंबुद्धस्स परिनिक्यानती अष्ट्रारमवस्माधिकानि द्वे वस्ससतानि अतिक्यमित्वा मोगगिलपुत्तितस्येरेन एतं ठिपतं । तस्मा मावकधासितत्त्व छहुन्य नं ति ।... [अत्यसािकनी १ ५ ] मोगगिलपुत्तितस्येरेरे इदं पकरणं देसेन्नो
न अत्तनो वाणेन देसेति सत्यारा पन दिव्यनयेन ठिपतमाितकाय छैसेसि । इति...सक्स्रं पेतं
पकरणं बुद्धभासित्वमेव नाम जातं । [अत्यसािकनी १ ७ ] यथा कि ? यथा मभूपिंडकचुत्तन्तादीिन । (कक्षयनेन व्याकतं मभुपिंडकपुत्तन्तं उद्दिस्स वुत्तं भगवना ) अहंपि...एवमेव
व्याकरेग्यं यथा...महाकव्यायनेन व्याकतं । एवं सत्यारा अनुमोदित कालनो पद्धाय पन सक्स्रं
चुत्तन्तं बुद्धभासितं नाम जातं । आनन्द्येरादीिह वित्यारितसुत्तन्तेसु अपि एसेव नयो ।
[अत्यसािकनी १ ८ ]

Buildha-vacına and that which is contrary is not".12 In the light of the foregoing we can say that the Abhidharmapitaka is the word of . the Buddha for dharma-vicaya (i. e., analysis of elements) which is the main topic of the Abhidharma is found in Sūtrāntas. The gathā of Aśvajit which is accepted by all the schools also points out to the same (i. e. dharma-vicaya).18 But historically the whole of the Abhidharmapitaka is the work of the Acaryas of the post-Buddha age. It is not the composition of different individuals but the creation of different schools. Prominent among them are remembered in the tradition of the Sarvastivadins. They have been sunk in oblivion in the tradition of the Sthaviravadins. There are few wherewithals in the tradition of the Abhidharmikas which throw light on the historicity of the Abhidharmapitaka; if there are any they are to be found in the tradition of the Sarvastivadins. It is evident then that so far as the history of Abhidharma is concerned more reliance can be put upon the tradition of the Sarāstivadins than on the traditions of other schools.

We know of an important historical event in the tradition of the Abhidharmikas which throws light on the development of the Abhidharma. During the reign of Kaniska with the help of different Arhats, Kātyāyanīputra compiled Jūāna-prusthāna (the main work of the Sarvāstivāda-Abhidharma) and wrote a commentary called

12 यदर्थवद्धर्भपदोपसंहितं

त्रिभादुसंक्लेशनिबईणं वचः।

मनेच यच्छान्त्यनुशंसदर्शकं

तदुक्तमार्षं विपरीतमन्यथा ॥ [ बोधिचर्यावतारपंजिका p. 432 ]

इ. वे धम्मा हेतुष्मवा हेतुं तेसं तथागतो आह । तेसं च यो निरोधो एवं वादी महासमणो ॥ [ विनयपिटक, महावग्ग, १ ]

> इयं गाथा बौद्धसंस्कृत प्रन्थेप्वेवं पठ्यते— ये धर्मा हेतुप्रमना हेतुं तेषां तथागतो हावदत्। तेषां च यो निरोधो एवं वादी महाश्रमणः॥

Vibhāṣā which was scribed by the great poet Aśvaghoṣa. 14 In the traditions of the Sthaviras we find that Tissa, the son of Moggali during the times of Aśoka wrote the Kathāvatthu in order to controvert the theories of other schools. From the historical point of view these two works are of special importance. Bhadanta Ghoṣaka is one among the many Ācāryas mentioned in the Vibhāṣā. Abhidharmāmṛta¹⁵ is the only work by Bhadanta Ghoṣaka which has come down to us and that also only in its Chinese version.

In his article on the Abhidharma literature of the Sarvāstivādins" (Journal of the Pali Text Society, 1904-1905) Prof; Takakusu gives the following contents of the chapters of the Abhidharmāmṛta:—

(1) Dāna and Śīla. (2) Forms of birth. (3) Beings that live on food. (4) Karmans. (5) Skandhas. (6) Samskāras. (7) Causes. (8) Pure Indrivas. (9) Passions (samyojana and anusya). (10) Anāsravas. (11) Knowledge. (12) Dhyānas. (13) Miscellaneous meditations. (14) Thirty-seven stages of the holy. (15) Four Āryasatyas. (16) Miscellaneous.

The contents given by Prof. Takakasu should be revised as follows:—

- (1). Read (2) Lokadhātu and gati for (2) Forms of birth.
- (2). Read (3) Sthiti i. e. existence (of Vijfiana i, e. conciousness), Ahara (= food), and bhava for (3) beings that live on food.
- (3) Read (5) Skandhas, Dhatus and Ayatanas for (5) Skandhas.
- (4) Read (6) Pratītya-Samutpāda for (6) Causes.
- (5) Read (10) Thirty-seven Anasrava-Pudgalas for (10) Anasravas.
- (6) Read (14) Thirty-seven Bodhipākṣika dharmas (=dharmas that pertain to enlightenment) for (14) Thirty-seven stages of the holy.

<sup>14.</sup> A Biography of Vasubandhu (T'oung-l'ao, July, 1904)

<sup>15.</sup> The Taisho Edition of the Tripitaka No. 1553, Nanjio 1278.

In the colophon of the Abhidharmamṛta it is mentioned "This is a work by Ghoṣaka who has attained to the Āryapatha" आयमागन्नामस्य घोषकामिधानस्य कृतिः ). The work was translated under the Wei dynasty (200 A. D.—265 A. D. ) but the name of the translator was not recorded.

According to Taranath, Bhadant Ghosaka was the inhabitant of Tukhāra country. After the fourth council and the death of Kaniska he was invited with Vasumitra by the lord of the country of Aśmāparānta.16 Bhadant Ghosaka was responsible for a Saravāstivāda theory which is called Laksanānyathātvavāda, which holds that the changes undergone by the object are in its character; a mention of this theory is to be found in the Kośa (5.26). In the Bhāsya it has been defined as follows: "When the object has entered into its course of existence, it is said to be 'past', when it has the character of the 'past', but is not entirely deprived of the character of the 'future' and the 'present': For example, a man may be attached to one woman but he need not be disgusted with other women".17 This has been explained in the Sphutartha in the following manner, "If the 'future' is deprived of the 'past' and the 'present' then neither it will be 'present' nor it will be 'past'. If the 'past' is deprived of the 'future' and the 'present', then it will be neither the 'future' nor the 'present'. If the 'present' is deprived of the 'past' and the 'future' then the 'future' will be called the 'present' and the 'present' will be called the 'past'. Therefore dharma is established according to the character which it takes" 18 Like other Acarvas of the Sarvastivada school Ghosaka also holds that the dharmas exist in the three Kalas. the past, the present and the future. But the Sthaviras do not accept this theory. Nagasena explains this in the following manner while discoursing with King Milinda.

- "What does this word "time" mean?
- "Past time, O King, and present, and future".
- "But what? Is there such a thing as time"?

<sup>16</sup> L'Abhidharmakośa de Vasubandhu, Par L. V. Poussin, Introduction, p. xivi.

<sup>17</sup> धर्मो ऽभ्वसु प्रवर्तमानो ऽतीतो ऽतीतलक्षणयुक्तः अनागतप्रत्युत्पन्नाभ्यां लक्षणाभ्यामिषयुक्तः। तदाया पुरुष एकस्यां स्त्रयां रक्तः शेषास्त्रविरक्तः। (कोश ५१२६ कारिकायां स्पुटार्थोद्धृतं माप्यम्) [स्कुटार्थो pp. 460-470, तत्त्वसंप्रह Vol. 1, p. 504]

<sup>18</sup> यद्यनागतं अतीतप्रस्युत्पन्नाभ्यां वियुक्तं स्याद् एवं सित नानागतमेवीत्पन्नं अतीतं वेति स्यात् । अयातीतं अनागतप्रस्युत्पन्नाभ्यां वियुक्तं स्यात् नानागतं वर्तमानं चातीतं स्यात् । वर्तमानं अतीतानागताभ्यां वियुक्तं स्यात् अनागतमेव वर्तमानं वर्तमानमेवातीतं स्यात् । रूब्धवृत्तिना हि रुक्षणेन युक्तो व्यवस्थाप्यते । [स्युटार्था p. 469]

'There is time which exists, and time which does not'.
'Which then exists, and which not'?

"There are Samskāras, O King, which are past in the sense of having passed away, and ceased to be, or of having been dissolved, or altogether changed. To them time is not. But there are conditions of heart which are now producing their effect, or still have in them the inherent possibility of producing effect, or which will otherwise lead to re-individualisation. To them time is. Where there are beings who, when dead will be reborn, there time is. Where there are beings who, when dead will be reborn, there time is. Where there are beings who, when dead, will not be reborn, there time is not; and where there are beings who are altogether set free, there time is not—because of their having been quite set free". (Milinda Pañha Pp. 49-50). It is clear from this that the Sthaviras accept the existence of the 'present' only but do not accept the existence of the 'past' or the 'future'. Nāgasena has clarified this by giving an illustration.

"It is like milk, which when once taken from the cow, turns after a lapse of time, first to curds, and then from curds to butter, and then from butter to ghee. Now would it be right to say that the milk was the same thing as the curd, or the butter, or the ghee?

'Certainly not....'

'Just so, O King, is the continuity of a person or thing maintained. One comes into being, another passes away.....' (Milinda Panha Pp. 40-41.). But the Sarvastivadine on the strength of some sutras endeavour to prove the existence of the three Kalas. Some portion of the sutra supporting Survastia (the theory that there is the existence of the dharmas in the three Kalas) is as follows: "O Bhiksus, the rupa which was in past, which is in present and which will be in future.....is the Rupa Skandba ( Pancappakurana Attha Katha-Sinhalese edition P. 110). In the Tattva Samgraha also there has been quoted a portion of a sutra which supports Survastita. The sūtra is as follows:-"O Bhiksus, if the past form had not existed, then the noble Śrāvaka would not have heard and been entirely indifferent regarding past forms; hence, because there is a past form or things, therefore the noble Śrāvaka has heard and has thus become indifferent to the past. All this severally would be much too detailed, hence thus whatever form has been past or is in

future,—all this is spoken of briefly as Rupa Skandha".19 In fact Sarvāstivāda means the acceptance of the existence of the dharmas in the three Kalas. This concept shows the divergence from the orthodox views of the Sthaviras and has been controverted in Kathā-Vatthu (Sabbamatthi Kathā 6). If we go into details we can find many points of difference between the Sthaviras and the Sarvastivadins. In the Agamas we discover a tendency to analyse the dharmas into Skandha, Dhatu and Ayatana. We find the same thing in the Abhidharma also. Among the Skandhas, Manas (consciousness) is included in the Vijnāna-skandha. And in the Vijnāna-skandha there are six vijnanas: five Indriya-Vijnanas and one Manas-Vijnana. Among the Ayatanas, Manas is called Mana-Ayatana and among the Dhatus, Manas is called Manodhatu or Manovijnanadhatu. Manas Ayatana and Manas dhatu are the same. So also there is no difference between Manovijaana and Manovijaanadhatu. Thus Manas has been divided into seven dharmas; five Indriya-Vijnanas, Manas and Manovijaana. Both the Sthaviras and the Sarvastivadins concur in this matter.20 According to the Sarvästivadins there is no difference between the Manas and the six Vijnanas,21 The Sthaviras on the other hand make a difference between the Manas and the six Vinanas and moreover they also hold that there is a difference between Manas and the Manovijnana. According to the Sthaviras the function of Manas is Pañcadvārāvajjana (turning to impressions at the five doors of senses ) and Sampaticchana (receiving the impression) while the function of Manovijfiana is Santīraņa (investigating) and Votthapana (determining).22 The Sthaviras hold that the Hridaya

<sup>19</sup> अतीतं चेद्रिक्षवो रूपं नामविष्यस श्रुतवानार्यश्रावको ऽतीते रूपे ऽनपेक्षो ऽमविष्यत् । यस्माल्ह्यं स्त्यतीतं रूपं तस्माच्छुतवानार्यश्रावकोऽतीते रूपं ऽनपेक्षो मक्तीति विस्तरः । तथा यक्तिंचिद्र्पम् अतीतमनागतादि तस्पर्वममिसंक्षिप्य रूपस्कन्च इति संस्थां गच्छति । [ तत्त्वसंप्रद् Vol. I, P. 505 ]

<sup>20</sup> मन आयतनमेव सत्तिविष्ठ्याणधातुवसेन मिञ्जिति । [अभिधम्मत्यसंगद्द ७१४९ ] भातवः सप्त च मताः धब्द् विज्ञानान्ययो मनः । [कोश १।१६ c-d ]

<sup>21</sup> क्ष्णामनन्तरातीतं विज्ञानं यदि तन्मनः । [कोश १।१७ a-b] अत्र व्याख्या—"क्षणामिति निर्धारणे कष्टी । तेषामेव मध्ये नान्यदित्यर्थः ।" [स्फुटार्था p. 38]

<sup>22</sup> अग्रियम्मत्यसंगह ३१९-१० and टीका।

vastu28 is the support (asraya) of these Vijfanas which is quite different from them, whereas the Sarvastivadins do not concede that there is any other support of these Vijnanas which is not one of them According to them any one of the six Vijnanas, when it becomes the support of the other ones, is called Manus.24 In respect of the support (tśraya) of six Vijnānas, Sthaviras are nearer to the Yogacaras than the Sarvastiva lin, for the Yogacaras hold that there is a manodhatu25 which is the support of these Vijaanus though it is quite different from them. But Manolhatu is not the same as the Hrdya vastu. The Hrdaya- vastu is included in "Sukhuma rupa" (subtle form); so it is not a Citta-dharma but a Rüpu-dharma. Bhadanta Ghosaka, too, holds that there is no such thing as Manas or Hrdya-vastu which is different from the six Vijnanas and which becomes the support ( agraya ) of these Vijnanas. According to him citta, manas and vijnana are the same and if there is any difference between them it is merely in the etymological interpretation [ चित्तं मनोविज्ञानमित्यनर्थान्तरम् । निरुक्तावेशान्तरम् । ५११० ]. Though Bhadanta Ghosaka differs from the Sthaviras in this matter yet when he discusses the function of mano-vijuana he becomes somewhat identical with the Sthaviras. He says that the five indriva- vijnanus cannot discriminate or determine (vivektum) whereas the mano-vijfana can do this (पंच विज्ञानानि न शक्क बन्ति विवेक्त म्। ५।१० ). According to the Sthaviras there are two functions of Manovijhana: Santirana (investigating), and Votthapana (determining) [ Abhidhamattha Samgaha 8. 9-12]. If there is any difference between Viveka

<sup>23</sup> मनोधातु इद्यं ...निस्तिता येव पवस्ति । मनोविष्माणधातु इद्यं निस्सायेव पवस्ति । पंच विष्माणधातुयो पंच पसाद्वत्यूनि (=चम्स्युसोतधानिष्मानिष्मायवत्यूनि ) निस्सायेव पवसन्ति । [अभिक्ष्म्मत्यसंगह ३।२५]

ताम्त्रपर्णीया अपि इद्यवस्तु मनोविज्ञानवातोराश्रयं करपयन्ति । तबारूपधानावपि विद्यते इति वर्णयन्ति । [सुद्रार्था p. 39]

But according to the Abhidhammatthasamgaha there is no Hrdayavastu in Arupadhātu "क्स्युरंगहे क्स्यूनि नाम वक्स्योतधानिज्ञाकाय- इद्यवत्यु चेति छन्निधानि मवन्ति । तामि कामकोके सम्मानि पि सम्मन्ति । स्पक्रोके धानादितमं नस्य । अरूपलोके पन सन्यानिपि न संविज्ञान्ति । [अभिधम्मस्यसंगह ३१२४]

<sup>24</sup> षष्ठाश्रयप्रसिद्ध्यर्थम् [कोश १३१७ c]

<sup>25</sup> योगाचारदर्शनेन तु वहविज्ञानव्यतिरिक्तोऽप्यस्ति स्नोबाद्धाः [ स्वद्धार्था p. 39 ]

(Vivektum) of Ghosaka and Santīrana and Votthapana of the Sthaviras it is that the former puts it in brief while the latter in details.

Bhadanta Ghoṣaka counts Avijñapti (un-manifested form) as a rūpa-skandha like the Vaibhāṣikas and defines it thus: Avijñapti rūpa arises either in a kuśala citta (good mind) or in an akuśala citta (bad mind) but not in an avyākṛta citta (neutral mind) because the avyākṛta citta is very feeble in nature—कुशलाकुशलिनाजं भन्नत्यित्रसिख्णं न त्वन्याकृतचिताजं। तत्कस्यहेतोः। अव्याकृतचित्तस्याति-दुवल्लात् [४१८] If this simple definition is compared with the definition given in the Abhidharma Kośa (I, 11)26 then we will see how hard the latter is to understand. Perhaps Vasubandhu was conscious of this; that is why, he also like Ghoṣaka has given a simple definition in his commentary on Kośa (I, 11) which runs as follows: विज्ञासिसाधिसंभृतं कुशलाकुशल्ल्पमविज्ञप्ति:। Referring to this it is said in the Sphuṭārthā that the Ācārya has defined avijñapti rūpa in brief in order to make it easily intelligible to the students (शिष्यमुखाववोधार्थ संक्षेपती वाक्येन तदविज्ञप्तिख्णं द्शीयत्याचारे:).

The Yogācāras also accept the avijāapti and have included it in the ilharmāyatanu (location of the elements). The Sthaviras do not accept avijāapti; instead, they accept Sūkṣma rūpa i. e. subtle form or matter ("Sukhuma rūpu"—Abhidhamattha saṃgaha VI, 8). In the sūkṣma rūpa there are many dharmas such as jarā (old age), anityatā (impermanence) etc., which Ghoṣaka, Vasubandhu, and Asaṅga have included in cittaviprayukta saṃskāras (i. e. "composite energies apart from the matter and mind"). These differences show how difficult it is to reduce to a system the various dharmas which have been described in the Tripiṭaka. Keeping this difficulty in view, Bhadanta Nāgasena says—"Suppose O King, a man were to wade down into the sea, and taking some water in the palm of his hand, were to taste it with his tongue. Would he distinguish whether it were water from the Ganges or from the Jumna, or from the Aciravatī, or from the Saralhū or from the Māhī?

'Impossible, sir'.

'More difficult than that, great king, is it to have distinguished

<sup>26</sup> विक्षिप्ताचितकस्यापि योऽतुबन्धः शुमाश्चमः । महाभतान्युपादाय सा हाविज्ञप्तिष्ठच्यते ॥ [कोश १।११ ]

between the mental conditions which follow on the exercise of any one of the organs of sense!' [ Milinda Pañha, P. 88 ].

Despite this difficulty and the differences in the classification and enumeration of the dharmas in the different systems, there is an agreement amongst them as regards the fundamentals. All accept that there are five skandhas, twelve ayatanas and eighteen ahatas. But when the different schools of the abhidharmikas go into the details then they enumerate and classify dharmas differently. According to the Sthaviras the number of the dharmas is 88, while the Sarvastivadins put the number as 75 and the Yogacaras as 100. Briefly speaking according to the different schools all the dharmas can be classified under three heads, namely, rapa skandha, manas ayatana and dharmadhatu.

The following are the 88 dharmas according to the Sthaviras-

Rūpa, 12 -5 Prasādu rūpa (the five sensitive qualities);
Cakşus (eye), Śrotra (ear); Ghrāṇa (nose);
Jihvā (tongue); Kāya (body)
7 Viṣaya-rūpa: Rūpa (colour), Śahda (sound)
Gandha (smell), Rasa (taste), the three kinds of
Sprṣaṭavya (= touch or contact) and they are
Prithvīdhātu Spraṣṭavya (contact of the earth),
Tejodhātu spraṣṭavya (contact of the fire)
Vāyudhātu spraṣṭavya (contact of the air).

Manas, 7 = Citta (the simple cognition), manovijāāna (the reflective cognition), Cakşurvijāāna (eye consciousness), Śrotravijāāna (ear consciousness), Ghrāņa vijāāna (nose consciousness), Jihvā vijāāna (tongue consciousness), Kāya vijāāna (body consciousness).

Dharmadhatu 69=1 Vedana skandha.

1 Samjña Skandha.

50 Caitasika (mental dharmas excluding Vedanā and Samjāā).

16 Suksma rupa ( = subtle form ) as shown in the following table ).

1 Nirvāņa (asamskrita).

16 Sūksmarūpa (=16 subtle forms);-

[1-10] Anispanna rūpa (10)

(1) Parischeda rūpa (material quality of relative limitation)

```
(2-3) Vijnpti r \bar{u}pa (= material quality of expression):
                Kāva vijnapti (bodily expression)
                Vaqvijnapti (voca lexpression)
     (4-6) Vik\bar{a}ra\ r\bar{u}pa ( = conditions of matter ):
                Laghuta ( = lightness )
                Mrduta (= pliancy)
                Karmanyatā ( = adaptability )
     (7-10) Laksana r\bar{u}pa (= The essential characteristics of
            material quality):
                Upacaya (= growth)
                Samtati ( = continuity )
                Jara ( = Oldness )
                Anityata (= death)
    [11-12] Bh\bar{a}va \ r\bar{u}pa \ (= material qualities of sex):
                Stritva (Female)
                Purusatva (Male)
           Hridua vastu ( = heart the seat of consciousness)
    T131
           Jivitendriya ( = vital force)
     [14]
    [15] \overline{A}hara (= Food)
     [16] Apodhātu ( = water ) not included in the three sprastavya
            ( = contacts ).
            76 dharmas according to Sarvastivadins:-
     Rupa 10-5 sense organs; Eye, Ear, Nose, Tongue and Body.
               5 sense objects: Colour, Sound, Smell, Taste, Touch or
               Contact.
     Manas 1 ( the Sarvastivadins accept 7 kinds of Manas
i. e. Citta but while enumerating 75 dharmas they count them as one ).
Dharmadhatu 61-1 Vedana Skandha.
                   1 Samina Skandha.
                  44 Castasika or mental dharmas excluding Vedanā
                     and Safifia.
                  14 Cittaviprayukta Samskaras or non-mental
                     dbarmas they are :-
                   1 Prapti - attainment.
                   2 Aprapti - non-attainment.
                   B Sabhagata - common characteristics.
                   4 Asaminika = absence of perception.
                   5 Asamini Samapatti-state of meditation produc-
                                      ing cessation of perception.
```

- 6 Nirodha Samāpatti = state of meditation producing cessation of mental activity.
- 7 Jivitendriya = life.
- 8 Jati=origination.
- 9 Jara = decay
- 10 Sthiti continuance
- 11 Anityata = impermanence
- 12 Namakaya = words
- 13 Pada kaya = sentence
- 14 Vyanjana kaya = letters
- 1 Avijnapti rūpa
- 8 Asamskrtas; akūša = space, Pratisamkhya nirodha, Apratisamkhya Nirodha.

The classification and enumeration of the dharmas in the Abhidharmamṛta are different from that of the Kośa. The former gives the number of Caittas or mental dharmas as 40 and the Citta Viprayukta dharmas or non-mental dharmas as 17. The Abhidharmamṛta does not mention Aprāpti among the non-mental dharmas. It includes pṛthagjanatva in the non-mental dharmas like the Abhidharma Samuccaya but unlike the Kośa. Sthanaprapti, vastuprapti and āyatana prāpti considered as different from prāpti have found place in the Abhidharmāmṛta though they have not been mentioned either in the Kośa or the Samuccya.

The 100 dharmas of the Yogacaras:-

 $R\bar{u}pa\ 10=5$  sense organs as of the Sarvästivädins.

5 sense objects as of the Sarvastivadins.

Manas 8-1 alaya vijaana

1 manas.

6 vijnanas i. e. Caksurvijnana ete.

Dharmadhatu 82=1 Dharmayatna-saingrhitu-

rūpa (-form or matter that has been included in dharmāyatana)

- 1 Vedana Skandha.
- 1 Samina Skandha.
- 49 Caitasika or mental dharms excluding Vedanā and Samjñā. Besides the 44 Caitasikas of the Sarvastivādins the Yogācāras include in them five more caitasikas, namely amoha i. e. freedom from stupidity or ignorance, dṛṣṭi or wrong view, musita

smṛtitā or absence of memory, asamprajanya or wrong judgment, vikṣepa or eccentricity.

24 Citta-viprayuktas or non-mental dharmas i. e., the 13 viprayukta dharmas out of 14 accepted by the Sarvāstivādins, aprāpti being left out and 11 more and they are prithagjanatva, pravritti, pratiniyama, yoga, java, anukrama, kāla, deša, saṃkhyā, sāmagrī and bheda.

More than 100 dharmas have been listed in the Samuccaya (Pp. 3, 5, 10, 12) though they are only 100 in number, for tathatā being five-fold has been counted as five instead of as one. In like manner dṛṣti has been counted as five instead of one. Aprāpti has been mentioned in the Kośa but not in the Samuccaya (Pp. 225-228). In the "Systems of Buddhist Thought" bheda has been listed among non-mental dharmas which is found neither in the Kośa nor in the Samuccaya. Including bheda the total number of dharmas is 100 but in the Samuccaya this number is 99.

If we make a comparative study of the dharmas enumerated under the  $S\overline{u}k_{S}ma$   $r\overline{u}pa$  and the Cittaviprayuktas then we find a gradual development in the classifications of the dharmas as adopted by the Sthaviras, the Sarvästivädins and the Vijnänavadins. And this development is from the gross towards the subtle.

The Sthaviras count jāti, jarā, anityatā, and jīvitendriya in sūkṣma rūpa whereas the Sarvāstivādins and the Vijñānavādins count them in the Cittaviprayukta Saṃskāras. In comparison with rūpa skandha, saṃskāra skandha is more subtle. The Sthaviras consider ākāša as a Saṃskrita dharma (composite element) for they include it in the sūkṣma rūpa. But the Sarvāstivādins and the Vijñānavādins do not consider ākāša as the Saṃskrita dharma at all. According to them ākāša like Nirvāṇa, is also an asaṃskrita dharma. Unlike the Sthaviras and the Sarvāstivādins, the Vijñānavādins count āninjya, saṃjñāvedayita-nirodha and tathatā among the asaṃskrita dharmas beside ākāša and Nirvāna.

There are differences in the enumeration of the Caitasikas or mental dharmas as found in the Samgraha (-Abhidhammattha Sangaha), the Kośa, the Samuccaya (=the Abhidharmasamnccya) and the Amrta (-the Abhidharmamrta). In the Samgraha the number of Caitasikas is 52, in the Kośa, 46, in the Samuccaya 51 and

in the Ampta 40. There are 24 Caitasikas which are common to all. They are:—

Cetana - Volition or motive.

Chanda - Constion.

Manaskāra - attention.

Vedana - Sensation.

Samina - conception.

Samadhi - concentration.

Sparsa - contact.

Smrti - memory.

Adhimoksa - determination.

Prajna - intellect.

Alobha = freedom from covetousness,

Advesa = freedom from hatred.

Apairapa = shame,

Upsksa = indifference.

Prairabahi = peacefulness of mind.

Virya - diligence.

Hrt - Pudency.

 $\bar{I}r_{s}y\bar{a}$  - jealousy.

Auddhatya = distraction.

Kaukrtya - repentance.

Moha-ignorance.

Mātsarya - miserliness.

Mana - conceit.

According to the Sthaviras there are two types of *Prairabdhi* (calmness): Kāya prairabdhi (-calmness of psychic factors) and Citta-prairabdhi (-calmness of mind). There is no mention of Kaukrtya in the Amrta.

The following dharmas are found only in the Samgraha:

Priti-a thrill of pleasant sensation

Viratitraya - three abstinences:

- (1) Samyag Vak-right speech
- (b) Samyak Karmnyatā right action
- (c) Samyagājiva right livelihood

Apramana dvaya - two illimitables:

- (a) Karuna compassion
- (b) Mudita = joy (on the prosperity of other)

Lobba - covetonsness

Kāya-rjukatā = rectitude of the psychic factors.

Citta-rjukatā = rectitude of mind

Kāya-karmanyatā = fitness of the work of the psychic factors

Citta-karmanyatā = fitness of work of mind

Kāya-prāgunyatā = proficiency of the psychic factors

Citta-prāgunyatā = proficiency of mind

Citta-mrīlutā = pliancy of mind

Kāya-lighutā = buoyancy of the psychic factors.

Citta-laghutā = bouvancy of mind.

Asamprajanya (=wrong judgment) and amoha (=freedom from stupidity or ignorance) are the two dharmas which are found in the Samuccaya but are not found in the Kośa, the Samgraha and the Amṛtu. In the Amṛta there is the mention of five dharmas namely, mahāmāna (=great conceit), mithyādhimukti (=wrong determination), mithyā-manaskāra (=wrong attention), mithyā samskāra or mithyā kṛtya (=wrong action or action without care) and avidyā (=ignorance) as different from moha (=stupidity) but they are not found in the Samgraha, the Kośa and Samuccaya.

The following are the ten dharmas which have been maintained in the  $Am_{I}ta$ , the  $Ko\acute{s}a$  and the Samuccaya but not in the Samgraha:

Apramāda - carefulness
Avihimsā - harmlessness (non-violence)
Aśraddhya = absence of faith.

Upanāha - enmity
Kausīdya - indolence
Pradāša - anguish
Māyā - flattery
Mrakṣa - hypocrisy
Śāṭhya - trickery

Musitasmrtita ( - absence of memory) and Viksepa ( - eccentricity) are found in the Amrta and the Samuccaya but not in the Kośa and the Amrta, Vihimsā ( - injury), māda ( - arrogance), rāga ( - affection) and pramāda ( - carelessness) are found in the Kośa and the Samuccaya but not in the Amrta and the Samgraha.

There are some dharmas which are found in all the three but not in the Amrta. They are:

Anapatrapā — shamelessness for one's self
Ährikya — shamelessness for another
Vicāra — judgment
Vitarka — discussion
Vicikitsā — doubt
Styāna — idleness
Middha — torpor

This effort of enumerating the Caitasikas does not imply that there are no other Caitasikas besides the already enumerated ones. The dharmas which have not been mentioned in the Amrta do not suggest that the author of the Amrta does not accept them. In the Amrta dreft has been counted in Samyojanas and not in the Caitasikas. Samyojanas are also the mental dharmas and dreft has been counted among them and so it is clear that dreft is also a caitasika ( = mental dharma).

All the Kuśala ( - good ) and the Akuśala ( - bad ) mental dharmas can be included in the following six dharmas:

| Kusala                             | Akušala              |
|------------------------------------|----------------------|
| Alobha = freedom from covetousness | Lobha = Covetousness |
| Adveşa = freedom from hatred       | Duesa = Hatred       |
| Amoha = freedom from ignorance     | · Moha - Ignorance   |

Among these Amoha is found only in the Samuccaya. The Samgraha considers Amoha as identical with Prajnendriya—.

पव्चिन्द्रयं ति अमोहोयेव [ अभिधम्मत्यसंगह २।७ टीका ]

In the Kosa and the Amrta, Prajus has been counted but not amoha. It seems that they also do not make any difference between amoha and prajuendriya. Only the Samuccaya has made a difference between the two. In the Amrta, moha has been counted as different from avidya but we do not find this in the Kosa, the Samurcaya and the Samuccaya. According to the Amrta the moha is the ignorance in respect of the objects of perception (according to the triductus i. e., the three

worlds: World of desire, world of form and world without form ( त्रधातुक्रमज्ञानमविद्या ६।१६ ). Dvesa or pratigha ( = hatred ) are found in all of them, but Krodha ( = anger ) is not mentioned either in the Amrta or in the Samgraha. Most probably it has been considered to be included in dvesa and so has been left out. The Kośa and the Samuccaya mention rāga ( = attachment ) but not the Amrta or the Samgraha. The Samgraha possibly considers it as identical with lobh t ( - covetousness) but in the Amrta neither raga has been counted nor lobha. The Amrta mentions alobha in Kusala dharmas; so ordinarily there ought to have been the mention of lobha in the akusala dharmas but this has not been done. As  $r\bar{a}ga$  and lobha originate from  $vipray\bar{a}sa$  ( = error ) perhaps on that account they have been left out and mithyadhimukti ( - wrong determination ) has been counted in their place. And mithyadhimukti is nothing but the aparityaga ( = not giving up ) of the viprayasa. The  $Am_{\tau}ta$  has included  $mithy\bar{u}$ -manask $\bar{u}$ ra ( = wrong attention ) but not drst: ( - wrong view ) and there is not much difference among them. Pramāda ( = carelessness ) and Kaukrtya ( = repentance ) have been left out by the Amrta but mithyasamskara or mithya krtya ( = wrong action ) included and there is little difference between the latter and the former two. This very clearly shows that the enumeration of the caitasikas is only an upalaksana ( the implication of other similar objects where only one is mentioned ).

All the traditions of Abhidharmikas have paid much attention to the division and classification of Citta. The sad vijnanas (five sense perceptions and thought discrimination) have the same place of honour in all the traditions but all of them do not agree so far as the divisions of Citta apart from the six vijnanas are concerned and this we have discussed before. The following are the four main divisions of Citta according to the Sthaviras:

Pratisaulhi citta: Consciousness connecting one

life with other.

Bhivanga citta: The current of the passive mind.

Vithi citta: The current of the active mind.

Cyuti citta: Consciousness disconnecting the

present life.

Among these bhavanga citta is more or less similar to the alaya vijnana of the Yogacaras.

The passive mind, bhavanga citta becomes active ( vithi ) when it is disturbed by any kind of impression either of the outer object ( बाह्मविषय ) or the inner object ( अध्यन्तर विषय ) The following table will show the classification of the objects:

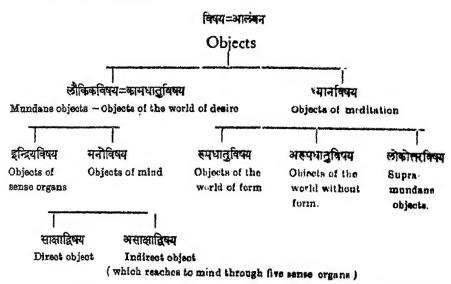

How the impression of the outer object reaches to the mind has been explained by the following simile:—A man lost in deep sleep is lying at the foot of a mango tree. A fruit drops down by his side and he suddenly gets up and strives to find out what has disturbed him. He sees the mango fruit near by, picks it up and examines it by smelling. Having ascertained that it is quite ripe, he eats it.

Bhavanga citta (Passive mind) is like the "deep sleep". Pancadvaravarjana citta is like the "getting up and striving to find out what has disturbed him", which urges five sense-organs to find out the particular objects. Sense perceptions (ছিন্দ্ৰিয়াৰ) is like the "seeing of the mango fruit." There are five kinds of sense perception: (1) Eye perception (আৰুষ্মাৰ); (2) Ear perception (স্মান্তিয়াৰ); (8) Nose perception (আৰুষ্মাৰ); (4) Tongue perception (জিল্লাবিয়াৰ) and (5) Body perception (জাৰবিয়াৰ). Sampratichana citta is like the "picking up of the mango fruit" which receives the sense perception. Santurana citta is like the "examination by smell" which examines the perception. Vyavasthāpana citta is like "ascertaining that the fruit is ripe" and its function is to deter-

mine the perception. Javana citta is like the "eating of the fruit." It is called Javana because it is most active in the all-active minds.

When the object reaches directly to the mind it is always of determined character. Hence Javana citta arises just after the Manodvārāvarjana citta.

Javana citta, whether it arises after Vyavathāpana citta or Manodvārāvarjana citta is of three kinds:—Kušala (good), Akušala (bad) and Avyākṛta (neutral). The resultant consciousness (Vipāka citta) of these Javana cittas is called Tadālambana citta which does the function of registering the impressions in the mind. After this the mind reaches to the passive state again and this is called Bhavānga pāta.

The object of meditation reaches directly to the mind and is of determined character. Hence there too, the Javana citta arises after the Manodvārāvarjana citta which is always of good nature. The attachment for the object of meditation is not like the attachment for the object of desire. So in the Dhyāna vīthī Bhavāngapāta comes just after the Javana citta and the Tadālambana citta does not come in between.

The idea behind this whole cumbrous discussion and analysis of the dharmas is to bring home the fact that the Jīva or ātman is not a single unit but is composed of so many dharmas. And by realising this fact the Sādhaka will not be led astray by the ātma-dṛṣṭi which is at the root of all worldly evils. That is why the teachers in the past have said that, "there is suffering but no sufferer, there is action but no actor, there is nirvāṇa but no ātman to attain it, there is the path but no goer"—

दुक्खमेव हि न कोचि दुक्खितो कारको न किरिया व विज्जति । अत्थि निब्दुति न निब्दुतो पुमा मम्ममस्य गमको न विज्जति ॥

( quoted in the Visuddhimagga Ed. Kosambi p. 358) The Blessed one had also said—"When one realises with prajñā (wisdom) that dharmas are anātman, one gets disgusted with suffering. This is the path of Purity (— নিৰ্মি )".

सब्बे धम्मा अनत्ताति यदा पश्चाय पस्सति । अय निब्बिदन्ति दुक्खे एस मग्गो विसुद्धिया ॥ [धम्मपद २७९] The Abhidharma has discussed the Path of Purity mainly with the analysis of the dharmas. On this subject there is a vast literature in Chinese and Tibetan besides the Abhidharma Piţaka Leaving aside the Pali Abhidharma literature, the following works have come down to us in Sanskrit:

- (1) Abhidharmakośakārikā of Vasubandhu; edited by Dr. B. Gokhale and published in the Roman script in the Journal of the Royal Asiatic Society, Bombay 19. A critical edition in the Devanagari script by Dr P. C. Bagchi is to be published soon.
- (2) Abhidharmakosa Bhāsya of Vasubandhu it is being edited by Mr Prahlad Pradhan of Santiniketan.
- (8) Abhidharma Samuccaya of Asanga edited by Mr Prahlad Pradhan of Santiniketan. The photo-copy of the above mentioned works were brought from Tibet by Rahul Samkrtyayana and are preserved in the Bihar Research Society Museum.
- (4) Sphutartha Abhidharma Koán Vyakhya of Yasomitra; edited by Unrai Wogihara and published in Roman script in Tokyo (Japan).

In all these works the Abhidharma has been discussed very elaborately but still there remained a want for a brief and simple treatise on the subject which I have tried to make good in my own humble way by rendering the Abhidharmamrta into Sanskrit from its Chinese version. I hope the publication of this valuable work of Bhadanta Ghosaka will be appreciated by the scholars interested in the study of the Abhidharma. The division and the arrangement of the subject matter in this work have their own special feature. Dharma Vicaya being the main topic of the abhidharma ought to have been discussed in the beginning but Dana and Stla have been treated first in the Abhidharmamria and thus we see that the order of the graduated discourse of the Blessed one has been followed. We find in the Mahavagga (Khandhaka 1, Vii-X) that the Blessed one addressed a graduated discourse namely, discourse on charity, discourse on conduct, discourse on the heavenly bliss, and made clear the misery, the worthlessness and the defilement of the sense-pleasures and the blessing in their renunciation.

We are giving below the contents of the capters of the Abhidharmamṛta together with the references of those topics as found in the Kośa:

- 1. Dana, Stla (Kośa IV, 13-34, 113-127).
- 2. Lokadhātu, Guti (Kośa III, 1-3, 45-48)
- 3. Sthiti, Āhāra, Bhava (Kośa III, 7, 38, 41, 10. 13,37-38)
- 4. Karman (This has been discussed more fully in the fourth chapter of the Kośa)
- 5. Skandha, Dhātu, Ayatana (Kośa I, 7-18, 28-48)
- 6. Samskāra (Kośa II, 23-48)
- 7. Prattiya Samutpāda (Kośa III, 20-29)
- 8. Parijuddha Indriya (Kośa II, 1-21)
- 9. Samyojana (this has been discussed in the fifth chapter of the Kośa).
- 10. Saptatrimsat Ārya pudgala (Kośa VI chapter)
- 11. Jñāna (Kośa VII chapter)
- 12. Dhyāna
  13. Samkīrna dhyāna
  } ( Koša VIII )
- 14. Saptatriņšat Bodhipāksika dharmas (Koša VI, 67-79)
- 15. Catur aryasatya (Kośa VI, 2, 17, 27)
- 16. Praktrnaka (Kośa V 9, 7; II 35-48).

A few words here may be added regarding the translator of the work, whose name unfortunately we do not fined mentioned in the work. The language and the style of the Chinese versions are not always polished as we find in the translations of Kumārajiva and Hiuan-tsang. But from the Chinese translation of the present work we can guess that the style of the author is lucid and the treatment of the subject has been brief and sententious. However, we also find some unitelligible expressions in the text though they occur very rarely, as we can very well see in the following passages:

"अध्यात्मम् अनिभागूनरूपसंज्ञी बहिर्धा पश्यित रूपाणि परित्तानि शुद्धानि इति प्रथमम् अप्रमाणायननं द्वितीयम् अध्यात्मम् अभिभागूनरूपसंज्ञी बहिर्धा पश्यित रूपाणि परित्तानि शुद्धानि इति तृतीयम् अप्रमाणायननं चतुर्थम् अन्यानि नीलपीनलोहितावदानानि भावनीयानि चत्वारि" [ १३।९ ]

( Quoted from the Sung dynasty edition of the Tripitaka which is without punctuation )

Like the Abhibhrayatanas, the Apramanyayatanas are also eight in number. The expressions of both are mostly similar; we are quoting below the portion which discusses the Abhibvayatana:

In the wordings of first and the second Abhibhväyatanas there is little difference. In the first the adjective used after 'Rūpāni' is 'Paritiāni' and in the second is 'apramāṇāni'. In the third and the fourth abhibhvāyatanas, we find the same thing. The expressions used in the first four apramāṇāyatanas are similar to those used in the first four abhibhvāyatanas. The main difference is that in the abhibhvāyatanas we find the expressions rūpasaṃjāt and arūpasaṃjāt whereas in the apramaṇāyatanas the expressions used are anabhibhūta rūpasaṃjāt and abhibhūtarūpasaṃjāt. Taking the similarity of the first two apramāṇāyatanas and abhibhvāyatanas into consideration, the reading of first has been given while the second has been left out and in its place only dvittyam has been written for the sake of brevity. The same thing has been done in the case of the third and fourth also. If we replace the words dvittyam and caturthaṃ by complete sentences the reading would be as follows:—

"अध्यात्ममनिमभूतरूपसंज्ञी बहिर्धा पश्यित रूपाणि अप्रमाणानि शुद्धानि इति द्वितीयम-प्रमाणायतनम् "

"अर्थात्ममिभूतरूपसंझी बहिर्धा पञ्चित रूपाणि अप्रमाणानि शुद्धानि इति चतुर्धन

Having considered the words "dvillyam" and "caturtham" as two independent sentences, the text ought to have been punctuated but this has not been done in any of the Chinese editions. With proper punctuation the reading of the apramanayatanas will be as follows:

"अध्यात्ममनिभृतरूपसंज्ञी बहिर्धा पश्यति रूपाणि परिसानि शुद्धानौति प्रथममप्रमाणायतनम्। द्वितीयम् । अध्यात्ममभिभृतरूपसंज्ञी बहिर्धा पश्यति रूपाणि परिसानि शुद्धानीति तृतीयमप्रमाणायतनम् चतुर्थम् । अन्यानि नीलपीतलोहिताबदातानि भावनीयानि चत्वारि ॥" [ १३।६ ]

It is very difficult to say whether this brevity in the treatment of the subject matter causing sometimes unintelligibility of the expressions is of the original author or the translator. Later on we find that translators like Kumārajīva and Hiuan-tsang have cared more to make the sense of the text clear rather than to be literal. Though the style of the translator of the Abhidharmāmṛta is not so elegant yet the lucidity and the clarity of the original text have been faithfully preserved. Perhaps due to the lucious treatment of the abhidharma which is as dry as dust, Bhadanta Ghoṣaka has called his treatise the Abhidharmāmṛta (= the ambrosia of Abhidharma). Besides the Abhidharmāmṛta we also find references to his another work, the Jūānotpūdana Śāstra in the Vibhāsā.

## भदन्तघोषकप्रणीतम्

# अभिधर्मामृतशास्त्रम्

# प्रथमो बिन्दुः

# दानं शीलं च®

१। कतमदु दानं। स्वस्वामिकानां धनवस्त्नां वितरणं दानं। तत् त्रिविधहेतो भवति। आत्महेतोः परहेतोः परात्महेतोश्च। चैत्यमंदिराणां बुद्ध-

\* नतु शास्त्रादौ प्रतिपिपादिषिषितस्य विषयस्य सप्रयोजनस्योहेशः क्रियते ऽभियुक्तैस्तिदिह न कृत्वा किमकाण्डे दानशीलयोः प्रतिपादनारंभः। न हीदं प्रकरणं केवलमधिशीलशिक्षानिरूपण-परं येन तदारंभे दानशीलप्रतिपादनं यथास्थानं स्यात् प्रत्युत अधिप्रज्ञाशिक्षानिरूपणपरस्यास्य शास्त्रस्य प्रज्ञया मावनीया धर्मा निर्देष्ट्रव्याः। तथा चाह भगवान्—

सब्बे संस्वारा अनिकाति यदा पञ्जाय पस्सित ।

अयं निब्बन्दित दुक्खे एस मग्गो विद्यद्विया ॥

सब्बे संस्वारा दुक्खाति यदा पञ्जाय पस्सित ।

अयं निब्बन्दित दुक्खे एस मग्गो विद्यद्विया ॥

सब्बे धम्मा अनताति यदा पञ्जाय पस्सित ।

अयं निब्बन्दित दुक्खे एस मग्गो विद्यद्विया ॥ [ धम्मपद २०७-२०९ ]

प्रत्येकबुद्धार्हतां चोपखानमात्महेतोः। सत्त्वेभ्यो दानं परहेतोः। जनेभ्यो दानं परात्महेतोः॥

२। चित्तक्षेत्रचस्तुकुश्रालेः कुशलफलप्राप्तिः। सत्तमिसत्तकुश्रालं। परिशुद्धा श्रद्धा पूजा च॥ कतमत् क्षेत्रकुशलं। महापुण्याः दुःस्तिताः महापुण्याश्च दुःस्तिताश्च। के महापुण्याः। सुद्धा बोधिसत्त्वाः प्रत्येकसुद्धा अर्हन्तो ऽनागामिनः सक्त्वागामिनः स्रोत आपन्नाश्च। के दुःसिताः। तिर्यंचो वृद्धा रोगिणो बधिरा अन्धा मूकास्तथाविधा अन्ये च दुःसिताः। के महापुण्याश्च दुःसिताश्च। दुद्धा बोधिसत्त्वाः प्रत्येकबुद्धा अर्हन्तो ऽनागामिनः सक्त्वागामिनः स्रोत बापन्नाश्च (यदा) वृद्धा रोगिणो बधिरा अन्धा मूका दुःसिताः। महापुण्यक्षेत्रे गौरविचक्तेन महाफलप्राप्तिः। दुःसितक्षेत्रे केरुणाचिक्तेन महाफलप्राप्तिः। महापुण्ये दुःसिते च क्षेत्रे गौरविक्तकणाचिक्तेन महाफलप्राप्तिः। महापुण्ये दुःसिते च क्षेत्रे गौरविक्तकणाचिक्तेन महाफलप्राप्तिः। इति कुशलं पुण्यक्षेत्रं॥ कतमद् वस्तुकुशलं। अप्राणातिपातेनादक्तादानेन बलापहारविरस्या ऽवन्धनेनाता- इनेनावंचनेनासंमिन्नप्रलापेन (अर्जिततया) परिशुद्धं यथाकालं (यत्किचिद्द) अल्यं बहु दीयमानं वस्तुकुशलं॥

३। श्रद्धा कतमा। आमुिष्मके फले यथा निर्वाणे ज्ञानमचलेकचित्त-मुच्यते परिशुद्धा श्रद्धा॥ कतमा पूजा। मात्सर्येणामिश्यया च विविकातमनो जनमाननमुच्यते परिशुद्धा पूजा। यदिदमुपस्यानं वंदनं स्वहस्तेन दानमित्येष-

<sup>9 ।</sup> किष्यसुक्षावबोधं दानस्रक्षणमाह—"एकस्वामिकानां वनवस्तूनां क्लिणं दानमिति। वस्तुतों दानमिति । वस्तुतों दानमिति चित्तकर्माः । दानिविरोधी चित्तकर्मी मात्सर्यम् ( =क्कृपणता ) । तेन मात्सर्यप्रतिरोधी चित्तकर्मी वानिविद्यं च शान्तिदेवेन दानपारिमताप्रसंगे दानस्वरूपम् । स आह—

<sup>&</sup>quot;अव्हिद्र' जगत्कृत्वा दानपारमिता यदि । जगहरिद्रमद्यापि सा कथं पूर्वतायिनां ॥ फर्केन सह सर्वस्वत्यामित्राज्वने ऽक्षिके ।

वानपारमिता प्रोक्ता तस्मात्सा चिलमेक तु" ॥ [बोधिकर्याक्तार ५।९-१०] अत्राह पंचिकाकार—"दानं दानपळं च सत्त्वेभ्यः परिलाजतो यदापणतमारसर्यमळं निरासंभतया चित्तस्त्रययते तदा दानपारमिता निष्यबेन्द्रकृत्यते । तस्मात् सा विक्तमेक नान्या ।" इत्येवं विवेचनप्रकारों दानपारमितावद् दानमिप चित्तकर्म एवति प्रतिमाति । चिक्तस्य मारसर्यमळ्ड्योणो धर्मिक्शेषो दानमिति तळक्षणम् ।

माद्यु च्यते पूजा॥ कतमः क्षेत्रविभंगः। कुशलचर्याशीलग्रहणध्यानप्रज्ञाविमोक्षेषु सत्सु भवति पुण्यानां फलानां प्राप्तिरिति क्षेत्रविभंगः॥

४। भयत्राणं (हि दानं)। हेतुप्रत्यविभागाहुःखप्राप्तिः। (दान-)
प्रस्थितिन्तस्य पूज्या दानेन सत्फलप्राप्तिः। बुद्धाय दानेन दानसमकाल्रमेव
सर्वपुण्यप्राप्तिः। संघाय दानेन (संघेन) अनुमतेनोपभुक्ते नाखिलपुण्यप्राप्तिः।
नानुमतेन नोपभुक्त न नाखिलपुण्यप्राप्तिः। धर्माय पूज्या महाफलप्राप्तिः। शैक्षाणां
चतुराणां प्रक्षाचतां पूजा धर्मायोच्यते पूजा। धर्मदानेन समृद्धिलाभः। (स्व)
परिगृष्टोत (धस्तु) दानेन सुखबलायुष्यादिशुभप्राप्तिः। क्लेशानां क्षयेण विजयेन
महाफलप्राप्तिः। तियंग्यो दानस्य शतजन्मानि यावत्फलप्राप्तिः। पापेभ्यो दानस्य
सहस्रजन्मानि यावत्फलप्राप्तिः। पुण्येभ्यो दानस्य शतसहस्रजन्मानि यावत्फलप्राप्तिः।
बुद्धभ्यो दानस्य याविष्ठर्वाणं फलप्राप्तिः॥

५। पङ् दानान्तरायाः। प्रथमो मानेन दानं। द्वितीयो यशसे दानं। तृतीयो बलाय दानं। चतुर्थो ऽनिच्छया दानं। पंचमो निमित्तेन दानं। षष्ठः फलाय दानं संघान्निर्धार्य दानं॥

६। कतमच्छीलं । द्विविधः संवरः । कुशलसंवरो ऽकुशलसंवरश्च । कतमो ऽकुशलसंवरः । प्राणातिपातः अव्तादानं काममिध्याचारश्चेति त्रीणि कायदृश्चश्तिानि नाम । पैशुन्यं पारुष्यं मुघाचादः संभिन्नप्रलापश्चेति चत्वारि याग्दृश्चरितानि नाम । अभिध्या व्यापादः मिध्यादृष्टिश्चेति त्रीणि मनोदुश्चरितानि नाम ॥

६-१०। बौद्धागमः अपर्यन्तशीलप्रतिपादनपरः। तेन सपर्यन्तशीलं अपर्यन्तशीलं इति द्विधा शीलप्रमेदो ज्ञातव्यः। आभ्यां द्वाभ्यां विधाभ्यां प्रतिसंविदा (पटिसंभिदा) यां निरूपितं शीलं विशुद्धिमार्गे [९१९१] समुद्धृतिमहानूयते। कतमत् तत् शीलं सपर्यन्तम्। अस्ति शीलं लामपर्यन्तं अस्ति शीलं वद्याः पर्यन्तं अस्ति शीलं ज्ञातिपर्यन्तं अस्ति शीलं अंगपर्यन्तं अस्ति शीलं जीवित-पर्यन्तं। कतमत् तत् शीलं लामपर्यन्तं। इहेक्स्यः लामह्नेतोः लामप्रत्यात् लामकारणात् यथा समादत्तं शिकापदं व्यतिकाम्यति इदं तत् शीलं लाभपर्यन्तं। एतेनैव उपायेन इतराज्यपि विस्तारिय-तथ्यानि। कतमत्ति शीलं न लाभपर्यन्तं। इहेक्स्यः लाभहेतोः लाभप्रत्ययात् लामकारणात् स्थासमादत्तं किक्षापदं स्थतिकाम्यति । इदं तत् श्रीलं

- ७। कतमः प्राणातिपातः। अस्ति जीवो झायते यद्यं जोवस्तस्य प्राणापहारो नाम प्राणातिपातः। (कतमददत्तादानं।) अस्ति परायत्तं वस्तु झायते यदिदं परायत्तं वस्तु तस्य स्तेयं नामादत्तादानं। (कतमः काममिश्याचारः।) अस्ति परदारा झायते यदियं परदारास्तां रागानमार्गणामार्गण वा समापत्रते ऽस्त्यात्मनो दारास्ताममार्गण मैथुनाय सेवते तदेताद्वशः काममिश्याचारो नाम॥
- ८। (कतमो मृपावादः।) यदि झातं न झातिमिति चदित। अझातं झातिमिति चदित। संदिग्धमसंदिग्धिमिति चदित। असंदिग्धं संदिग्धिमिति चदित। तद्तादृशो मृषाचादो नामः (कतमत्पेशुन्यं।) यदि सत्यभूतं यथाकामं भंवत्चा प्रयोजनवशाद्वदित तद्तादृशं पेशुन्यं नाम। (कतमत्पारुप्यं।) क्लिप्टेन चिक्तेन परेषामहृद्यं चदित तद्तादृशं पारुष्यं नाम। (कतमः संभिष्णप्रलापः।) कालविवेकं चिना चद्त्यपार्थं तद्तादृशः संभिष्णप्रलापो नाम॥

न लाभपर्यन्तं। एतेनैवोपायेन इतराण्यपि विस्तार्यितव्यानि। एवं सपर्यन्तापर्यन्तवशेन द्विविधं शीलं। तत्र लाम-यशो-ऽङ्ग-ज्ञातिजीवितादिवशेन दृष्टपर्यन्तं सपर्यन्तं नाम। विपरीनमपर्यन्तम्।

अकुशलकर्मप्यानां दशविधानां परित्यागो हि सदाचारः कुशलकर्मप्याख्यया बीद्धेषु प्रिधनः । त इसे अकुशलाः कर्मप्याः मतुना धर्मप्या इति कृत्वा एवं प्रोक्ताः—

त्रिविधं च शरीरेण वाचा चैव चतुर्विधं ।

सनसा त्रिविधं कर्म दश धर्मपथांस्त्यजेत ॥

अदत्तानामुपादानं हिंसां चैवाविधानतः ।

परदारोपसेवा चं शारीरं त्रिविधं स्मृतं ॥

पारुष्यमनृतं चैव पैशुन्यं चापि सर्वशः ।

असंबद्धप्रलामश्च बाल्मयं स्याचतुर्विधं ॥

परद्रव्येष्वमित्र्यानं मनसानिष्टचिन्तनं ।

वितथामिनिवेशश्च त्रिविधं कर्ममानसं ॥ [ मनु १२।५-९ ]

मेदस्त्वयम् । मनुस्पृतिकर्तां सपर्यन्तशीलवादौ । तेन तस्य शांलाभ्यासः संकृषिते क्षेत्रे प्रवर्तते । न हि श्रीतस्मार्तमतानुगानामार्थाणां समाजे हिंसा सर्वथा परित्यक् ं शक्यते । यश्रहिंसाया आर्याचारात् । अतएवात्र "अविधानतः कृता हिंसा" एव हेयत्वेन कथिता । "श्रीतस्मार्तविधानतः कृता हिंसा" हेयत्वेन नेव प्रतिपादिता । कुशालकर्मप्यानां वर्वस्य श्रीतस्मार्तप्रन्थेषु विरल्तम उल्लेखः । यश्चोल्लेखः सोऽपि न तथा यथा बौद्धागमे । तेनानुमीयते यत् कुशालकर्मप्यानां बौद्ध-सम्मतानां किंचिद्धं रूप्येण प्रहणं मन्यादिभिः यदारच्धं तत्र हेतुरासीद् अनुपेक्षणीयः सार्वक्रनीनो बौद्धप्रभावः । वात्स्यायनेन त इमे अकुशालकर्मप्याः बौद्धागमानुसारमेवानूदिताः—"दौषः प्रयुक्तः शरीरेण प्रवर्तमानो हिंसास्त्येयप्रतिषिद्धं स्त्रुनान्याचरति । वाचा ऽन्तप्रक्रस्वनाऽसंबद्धानि । मनसा

६। (कतमाभिध्या।) परेपां धनवस्तुजातं मदीयं भवित्यिभध्यायित तरेतादृश्यभिध्या नाम। (कतमो व्यापादः।) अपरान् दृष्ट्वा न प्रसोदित दुःखावाधां प्रयोक्तुकामो भवित तरेतादृशो व्यापादो नाम। (कतमा मिध्यादृष्टिः।) मिथ्यादृष्टिद्विविधा। सद्वस्तुन्यसदुक्तिविपरोतं दर्शनश्रुतं च। कतमा सदवस्तुन्यसदुक्तिः। नास्ति पापं नास्ति पुण्यविपाकः। नास्त्ययं लोको नास्ति परलोकः। न स्तो मातापितरो। न सन्ति बुद्धाः प्रत्येकबुद्धा अर्हन्तो उन्ये च मार्गप्रतिपन्नाः। तरेतादृशी नाम सद्वस्तुन्यसदुक्तिः। कतमद्विपरीतं दर्शनश्रुतं। विधिकृते कुप्रालाकुप्राले। न कर्माण्युपादाय फलविपाकः। इत्येतादृशं विपरीतं दर्शनश्रुतं। इत्येवमेपा मिथ्यादृष्टिः। इति त्रिविधान्यकुप्रालकर्माणि॥

परद्रोहं परद्रव्याभीप्सां नास्तिक्यं चेति" [न्यायभाष्य १।१।२] अकुशलकर्मपथानां विस्तेरेव कुरालकर्मपथाख्या भवति । तथा चात्र पष्टाद्यावष्गवम [६-९ ] इति चतुर्ष् अनुच्छेदेष अनुकाल-कर्मपथानां निरूपणं विधाय दशमेनातुच्छेदेन अशलकर्मपथनिर्देशः कृतः। वात्स्यायनस्तु कुशलकर्म-पथानेवं निर्देशति-"शरीरेण दानं परित्राणं परिचरणं च वाचा सत्यं हितं त्रियं स्वाध्यायं च मनसा-दयामस्प्रहां श्रद्धां चेति।" [न्यायभाष्य १।१।२ ] बौद्धनये सर्वे कुशलकर्मपथाः अकुशलकर्मपथेभ्यो विरिनिरूपाः । वात्स्यायनस्तु अकुरालकमंपथान् बोद्धनयानुकूलमेवान्य तत्परित्यागरूपान् कुशलकम-पथाननुद्यानींप नातुवदित । क्रोऽत्रहेर्तुरित न ज्ञायते । मन्ये कुशलकर्मपथानां विस्तरं अपर्यन्तभावं चासहमानेन तेन तथाकृतं भवेत्। तयाहि। न हि अदत्तादानाद्विरतिरेव वानं स्तेनानामि कादाचित्कनया दानप्रशित्वर्शनात् । तेनादत्तादानाद्विरतेः क्षेत्रं दानात् भूयो भवति । परित्राणमपि न हि प्राणानिपात स्पाया हिंसाया विरतिः सुनाकारादीनामपि पुत्रकलत्रमित्रस्वजनादीनां परित्राण-दर्शनात्। तेन परित्राणात् हिंसाविरतेः क्षेत्रं भूयो भवति। कदाचित् मनुवत् वैदिकीं हिंसां समर्थयितुं गगनवद्व्यापिकायाः प्राणातिपातविरतेः प्रहणमञ्जूत्वा संकुचितसत्त्वक्षेत्रे क्र्राक्र्रेः संवैरा-चरितस्य परित्राणस्योप।दानं कृतवान् वातस्यायनः। न हि परिचरणं काममिथ्याचाराद्विरतिरेव। परिचर्यार्थकस्य तस्य न हि प्रमीवनपरिचरणे रूढिः। प्रत्युत गुरुपरिचरणादौ ( =गुरूगुश्रूषादौ ) अपि तद् दश्यते । किंवा कुशलाकुशककर्मप्यप्रसंगे प्रतिषिद्धमैथुनाचरणरूपस्य काममिथ्याचारस्य विरोधी धर्मोऽत्र परिचरणं। तथात्वे न किन्नहोषः। सत्यं मृषावादिवरतिरेव। हितं यद्यपि सूचनालभूणात् पैद्यन्यात् विर्तिरेव न मदित तथापि तद्विरति हितपदेन संग्रहीतुं शक्यते पैद्यन्यस्यै-कान्तमहिताय प्रशृतस्वात् । प्रियं पारुत्याद्विरतिरेव । स्वाध्यायमुपलक्षणविधया असंबद्धप्रलाप-विरित्तिसंग्रहे क्षममेवेति नात्यन्तं द्वयो भेदः। दयानाः परहोहरूपस्य व्यापादस्य कारित्रनिरोधकत्वात् व्याप।दिवरितर्दयम संप्रहीतुं शक्यते । अस्पृहा परद्रव्याभीप्सारूपाया अभिध्याया विरतिरेव । मिय्यादृष्टिक्रपस्य न।स्तित्रयस्य विरोधी धर्मविशेष एव श्रद्धा। तेन श्रद्धया येन केन प्रकारेण मिध्यादृष्टेः विरतिः संप्रहीतुं शक्या । एतेन स्पष्टं यद्वारस्यामुनः कचित् अकुशलकर्मपथविरिनिमेव

- १०। अनुशोचतस्त्रिविधानां दुश्वरितानामुच्छेदो ऽनाचरणं नाम त्रिविधानि कुशलकर्माणि। त्रिविधदुश्वरितप्रहाणं त्रिविधकुशल(कर्म)।चरणं नाम धुवशीलसमादानं। दानेन शीलेन ध्यानभावनया च लभ्यान्येव त्रीणि फलानि धनं देवलोकोपपत्ति मोंसम्ध॥
- ११। अस्मिन् लोके त्रिशद्विधं पुण्यक्षेत्रं। माता पिता वृद्धो रोगो सत्पुरुषो वीतरागपुद्गलः सास्त्रवाः सप्त पुद्गला श्चत्वारो मार्गप्रतिपन्ना श्चत्वारः फलप्रतिपन्नाः प्रत्येक्बुद्धा बुद्धा बोधिसत्त्वा मिश्चसंघो ऽध्वगाः श्चस् द्श्रमातुराश्च॥

[ इत्यभिधर्मामृतशास्त्रे दानशीलनिर्देशो नाम प्रथमो बिन्दुः ॥ ]

कुशालकर्मपथतया परिग्रह्माति । किचिद्विरतेः क्षेत्रं व्यापकं मत्वा न विरितमेत्र वुशालकर्मपथत्वेन परिग्रह्माति प्रत्युत शब्दान्तरेण वदित । सोऽयं विरित्शेत्रस्य संकोचः किचित् वैदिकःचरित्रिः हिंसदीनां समर्थनाय कृतः प्रतीयते । किचित् अद्तादानादीनामापद्धमत्यागुज्ञानाय कृतः । श्रू यते ऋषिरिप विश्वामित्रः स्ववाधनीमपद्धतवान् । युधिष्टिरः परमसत्यवाद्यपि "अश्वत्यामा हृतो नरो वा कुंवरो वा" इत्यन्ततं वसावे । वृहस्पतिरुत्तथ्यस्य पत्नी ममतां सिवेवे । इन्द्रस्केन कृतं व्याचना । उपेन्द्रो हि तत्र तत्र जन्मस्र स्वाधवशात् बहुत् अकुशालकर्मपथानाचरित्समः । इतिहास-पुराणेषु देविनरपतीनां संत्यकुशालकर्मपथिवनपराणि नैकानि चरित्राणि । तादृशचरित्रवतां पूर्वपूरुषाणां महिन्नः स्थापनाय तेषां चरित्रस्वलनस्य गुरुपातकत्वपरिहरणाय देशकालमेदेन कुशालकर्मपथिवर्तनस्य यथायथं विपरिवर्तनाय च मन्ये सर्वोऽयं प्रयत्नः कुशालकर्मपथानामपर्यन्तमावर्मगमुकेन संप्रवृतः । सौगतनये कथमपि कुशालकर्मपथादिरुपशोलस्य कृत्यक्तमेऽप्यापत्काले मंगो न समर्थते । दुष्कृतामि धर्मवृत्तिमुत्पाद्यितुं प्रवृत्तो बुद्धकर्मः नो तु "विनाशाय" [गीता ४।८] इति न कथमपि कस्यामप्यवस्थायां शीलमंग उपिद्दस्यते इति क्रक्रचोपमादिस्त्रान्तेषु स्पष्टमेव । न चापि खुद्धधर्मस्य प्रतानकृतिस्य विविद्यास्या यत्समर्थनाय शीलमंगोऽपि स्वौक्रतेव्यःस्यात् । आह च तथागतस्तत एव हिसादिरतानिप वार्यस्वाभिमानिनः प्रति—

न तेन वरियो होति येन पाणानि हिंसति ।

अहिंसा सञ्जपाणानं अरियो ति पनुषति ॥ [ अम्मपद २७० ]

एवं कुशलकर्मपथरूपः सदाचारः सौगतैरपर्यन्तशीलत्या स्वीक्रियते न तु मन्यादिषत् तस्यावस्थाविशेषेषु सपर्वन्तमाव उपिद्श्यते । तिवद्मपर्यन्तशीलं निर्वाणमागं प्रधानं साधनमितीन्द्रियसुच्यते । स्थिर-भावापादकत्वाद्वलमित्युच्यते ॥

## द्वितीयो बिन्दुः लोकधातवो गतयश्च

१। त्रयो धातवः। कामधातुः रूपधातुः अरूपधातुः॥ त्रिषु धातुषु सन्ति पंचिषधा गतयः। नरकगितः तिर्यग्गितः प्रेतगितः मनुष्यगितः देवगितः॥ अन्तरामधगितिश्चापि॥

२। कतमे नरकाः। महानरका अष्टविधाः। प्रथमः संजीवः। द्वितीयः कालस्त्रं। तृतीयः संघातः। चतुर्थो रोरवः। पंचमो महारोरवः। पष्टस्तपनः। सप्तमः प्रतापनः। अष्टमो ऽचीचिः॥ प्रतिमहानरकं भवंति पोडशभूमयः। ते श्रुपनरकाः॥ कतमे तिर्थंचः। अपदाः द्विपदाः चतुष्पदाः चहुपदाः जलचराः सलचराः सेचराः॥ कतमा प्रेतगतिः। विविधकाया॥ कामधातावकुशलगतिस्त्रधा। घोरा मध्यमा अधमा। घोरविपाका नरकाः मध्यमविपाकाः स्तिर्थंचः अधमविपाकाः प्रेताः॥

३। फतमा मनुष्यगितः । चतुर्विधा मनुष्याः । पूर्वविदेहमनुष्याः । अपरगोदानीयमनुष्याः । जंबूझीपमनुष्याः। उत्तरक्रमनुष्याः । इति कामधाती चनुर्विधा कुशलकर्मिषपाकोपपत्तिः ॥ कतमा देवगितः । कामधाती षोढा । चातुर्महाराजिकत्रेषा इत्येका । त्रयस्त्रिंशहेवा इति द्वितीया । यामदेवा इति

न तस्य सुक्का जोतन्ति आदिको न प्पकासित । न तस्य चन्दिमा मानि तमो तस्य न विज्जिति ॥ यदा च असनावेदि सुनि मोनेन ब्राह्मणो । अथ रूपा अरूपा च सुखदुक्खा पसुचित ॥ [ उदान १।१० ]

१-६ स्पथातुना इह स्पित्रहालोकाः अभिप्रेताः। अस्पथातुना अस्पित्रहालोको प्रमामित्रेतः। तथा च श्रूयते—'द्वे यात्र व्रह्मणो स्पे मूर्तं चैवामूर्तं च मर्त्यं चामृतं चेति" [ बृहदारण्यकोपनिषद् २।३।१ ] एवं केषांचित् ब्रह्मविद्धां सगुणब्रह्मात्र स्पपदेन निर्मुणं ब्रह्म त्वस्पपदेन विद्यन्तिनित तथागमहत्यम्। ननु किमत्र कारणम्। उच्यते। न हि मानवपरिनित्रं तेरस्पं ब्रह्मव पराकाष्टा। कस्मान्यस्पत्रह्मते पराकाष्टा। तस्यानुपचरितसुखास्पदत्वात्। सुखस्य च क्षिणिकत्वात्। ननु लोके भवतु नाम सुखं क्षणिकं। अरूपब्रह्मणि तु मवत्येव निर्द्यं सुखं। अत्रोच्यते मानाभावाचेदं स्वीकर्तुं शक्यते। सुखं च अक्षणिकं चेति द्वयमेकत्राश्रद्धेयं। तेन परिनिर्शृति ने सुखास्पदा प्रस्पुन वीनसुखदुःखामवति। तथा चाह मगवान्—

तृतीया। तृषितरेवा इति चतुर्थी। निर्माणरितरेवा इति पंचर्मा। परिवर्मित-वशवर्तिरेवा इति पष्टी। इति कामभावी पोढा कुरालकमिपपकोपपक्तिः॥

- ४। रूपधाती सप्तदशभुमयः। यसकायिक व्रह्मपुरोहित-महाव्रह्माणः। परित्ताभाऽप्रमाणाभाऽऽभास्वराः। परित्तशुमाऽव्रमाणश्म—शुभरुत्स्याः। अनम्रक-पुण्यप्रसव-वृहरूपलाऽवृह्यऽतपसुद्धश-सुदर्शनाऽकनिष्ठाः॥ वत्यारि ध्यानानि त्रिविधान्युत्तममध्यमहोनफलविपाकानि॥ द्वादशायतगेत्पादः॥ वत्यारि ध्यानानि सास्रवानास्त्रविभिधविपाकानि॥ पंवशुद्धाधियासार्यपुद्गलोपपत्तिस्त्र्यायतना॥ आर्यपुद्गलपृथगजनानां वृहत्पाले सहोत्पादः॥ पृथगजनानामासंक्रिकसमाधिलाभेना-संक्रिकदेवलोकोपपत्तिः॥
- ५ । अरूपधाताचाकाशानन्यायतनं विकानानन्यायतगाकिवन्यायतनं नैच संकानासंकायतनं (चेति चत्वारि भवन्यायतनानि)। यथाक्रममरूपसमाधि-लाभादरूपायतनेषूपपत्तिः । यथासमाधियलं जन्मायतनलाभः । इति देवगतिः॥
- ६। कामानां भवत्यादानमुपभोगः संब्रह इतिहैतोरुच्यते कामधातुः। कामाभावाद प्रभावाञ्चोच्यते रूपघातुः। अरूपघातुश्चतुःस्कन्ध इति (रूपाभावादु) उच्यते ऽरूपघातुः॥

अपि च सुखास्पदे वस्तुनि रागस्यावस्यंभावित्वात् न सुखास्पद्मरूपत्रद्धाः भवत्यमृतम् । यश्वामृतं तसुखादिप्रपंचस्यन्यमेव भवति । तथा चाह भगवान्—

<sup>&</sup>quot;यो खो...... वृच्चित रामक्खयो दोसक्खयो मोहक्खयो । इदं वृच्चित अमृतं ।" इति [संयुक्त ५।८ ] तदेतद्मृतं पदं रूपारूमब्रह्मातीतं भवित । तथा चाह भगवान् — "सन्ति मागव एके समणब्रह्मणाः इस्सरकुत्तं ब्रह्मकुत्तं आचरियकं अमग्रञ्जं पञ्जापेन्ति । अमग्रञ्जं चाहं भगव पजानामि । ततो च उत्तरिं पजानामि । तं च पजाननं न परामसामि ।" [दीघिनिकाय, अगञ्जसुत्त ] इति । ब्रह्मलोकनोऽपि परं तदिदममृतं पदं एवं स्तूयते— "अत्यि भिक्सवे तदायतनं यत्य नेव पठवी न आपो न तेजो न वायो न आकासामझायतनं न नेवसञ्जानासञ्जायतनं नायं लोको न परोलोको न उमो चन्दिमसुरिया तद्दं भिक्सवे नेत्र आगतिं वदामि न गतिं न ठितिं न सुर्ति न रुप्ति अनारमणमेवैतं । एसेव अन्तो दुक्खस्स ।" [स्त्रान ८।२ ] इति । "अत्यि मिक्सवे अजातं अमृतं अकतं असंखतं । नो चे तं भिक्सवे अमित्सत अजातं अमृतं अकतं असंखतं निस्सरं पठवाते निस्त कत्तरस संखतस्स निस्सरंगं पठवायेष । यस्मा च स्तो भिक्सवे असंखतं निस्सरंगं पठवायेष । यस्मा च स्तो भिक्सवे

- ७। पंचारामानुष्वर्षाणि चातुर्मेहाराजिकदेवामामहोरात्रं भवति। एवं त्रिंशािह्नान्येको मासो द्वावशमासा एकं वर्षं। दिन्यानि पंचवर्षशतािन चातुर्महाराजिकदेवानामायुः। तदेतद्वणनया मानुषाणि नवतिवर्षशतसहस्राणि॥ एतत्संजोवनरकस्याहोरात्रं। एवं त्रिंशािह्नान्येको मासो द्वादशमासा एकं वर्षः। पंचवर्षशतािन संजीवनरकस्यायुः॥
- ८। पुनः सस्तु मानुपर्धपेशानं त्रयस्त्रिशहेचानामहोरात्रं। एवं त्रिशहिनान्येको मासो द्वादशमासा एकं वर्षं। दित्र्यं वर्षसहस्त्रं त्रयस्त्रिशहेचानामायुः।
  तदेतद्वणनया मानुषाणां तिस्रो वर्षकोट्यः षष्टिवर्षशतसहस्राणि ॥ एतत्कास्टसूत्रनरकस्याहोरात्रं। एवं त्रिशहिनान्येको मासः। द्वावशमासा एकं वर्षं।
  वर्षाणां सहस्रं कालस्त्रनरकस्यायुः॥
- ६। पुनः सत् द्व मानुवनर्पशने यामदेवानामहोरात्रं। पवं त्रिप्तत् विनान्येको मासः। द्वावशामासा पकं वर्षं। द्वे दिन्यवर्षसद्को यामदेवानामायुः। तदेवत्र गणनया मानुवाणां चतुर्वशवर्षकोटयश्चत्वार्रिशदुवर्पशतसद्काणि॥ पतत्संत्रातनरकस्याद्वोरात्रं। पवं त्रिशदु दिनान्येको मासः। द्वादशमासा पकं वर्षं। द्वे वर्षसहस्त्रे संघातनरकस्यायुः॥

अतिथ अजातं अभूतं अकतं असंखतं तस्मा जातस्स भूतस्स कतस्स संखतस्य निस्सरणं पञ्जाय तीति ।" [इतिसुत्तक २।२।६ ] "एतं सन्तं एतं पणीतं मीददं सबसंखारसमध्ये सन्बूपिय-पिटिनिस्सग्गो तण्हक्तस्यो विरागो निरोधो निन्नाणं।" [अंगुक्तरिकाय ३।३२ ] इति ॥ तदिदसम्प्रतं पदं निर्वाणं न गतिः। तस्य त्रिधानुव्यतिरिक्तस्यात्। त्रिधात्वन्तर्गस्य अवस्थाविशेषस्येव गति-सन्वय्यपदेशात्। अगतिहपत्वादेव निर्वाणं नामूर्तं ब्रह्म। न हि मिर्चतो क्रिचिद् यच्छिति। तथा च निर्वाणमुद्दिय सगवना तद्दं नेव आगति वदामि न गतिमित्युक्तं विवृण्वचाह सुवर्णक्षीपुत्रः —

दीपो यथा निर्शृतिमभ्युपेतो नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षं। दिशं न कांचित् बिदिशं न कांचित् स्नेह्क्षयात् केवल मेति खान्ति॥ एवं इती निर्शृतिमभ्युपेतो नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षं।

द्शं न क्षंचिद्विदिशं न कांचित् क्लेशक्ष्यात् केवलमेति शान्ति॥ — [ सौन्दरनन्दं ] एताल्क्षां निर्वृतिमनुमक्तः केचन बद्धाविद्याद्धः — "न तस्य प्राणा उदकामनित" [ वृहदारण्य-कोपनिषद् ४।४।६ ] एवाऽत्कृकान्तिरूपा निर्वृतिः सर्वर्षेव वीतरायस्य भवित अवीतरायस्य तु बन्धः। तथा च श्रूयते। "अयो खल्बाद्धः कामनय एवायं पुरुष इति स यथा कामो भवित तत्कतुर्भवित सरक्तुर्भवित तरकतुर्भवित तरकतुर्य तरकतुर्भवित तरकतुर्भवित तरकतुर्भवित तरकतुर्य तरकतुर्य तरकतुर्भवित तरकतुर्य तरकत

- १०। पुनः बलु चत्वारि मानुगवर्षशतानि तृपितदेवानामहोरात्रं। एवं त्रिशदु दिनान्येको मासः। द्वादशमासा एकं वर्षं। चत्वारि दिव्यवर्णसहस्राणि तुषितदेवानामायुः। तदेतद् गणनया मानुपाणां सप्तपंचाशदु वर्षकोटयः पष्टिवर्ष-सहस्राणि ॥ एतद् रौरवनरकस्याहोरात्रम्। एवं त्रिशदु दिनान्येको मासः। द्वादशमासा एकं वर्षं। चत्वारि वर्षसहस्राणि रौरवनरकस्यायुः॥
- ११। पुनः स्नत्वग्री मानुष्वपंशतानि निर्माणरितदेवानामहोरात्रं। एवं त्रिशदु दिनान्येको मासः। द्वादशमासा एकं वर्षं। अग्री दिव्यवर्षसहस्राणि निर्माणरितदेवानामायुः। तदेतदु गणनया मानुष्पणां त्रिशदिधकद्वे वर्षकोटिशते चत्वारिशदु वर्षशतसहस्राणि॥ एतदु महारोरवनरकस्याहोरात्रं। एवं त्रिशदु दिनान्येको मासः। द्वादशमासा एकं वर्षः। अग्री वर्षसहस्राणि महारोरवनरकस्यायुः॥
- १२। पुनः खलु मानुषाणां वर्षसहस्रं पद् च वर्षशतानि परनिर्मितवशवर्ति-देवानामहोरात्रं । पवं त्रिंशद् दिनान्येको मासः । द्वादशमासा एकं वर्षं । षोड़शदिव्यवर्षसहस्राणि परनिर्मितवशवर्तिदेवानामायुः । तदेतद् गणनया एक-विशत्यधिकनववर्षकोटिशतानि षष्टि च वर्षशतसङ्गाणि ॥ पतत् तपननरकस्याहो-रात्रं । पवं त्रिंशद् दिनान्येको मासः । द्वादशमासा एकं वर्षे । षोडश वर्षसहस्राणि तपननरकस्यायुः ॥

कर्मणिति लिंगं मनो यत्र निषिक्तमस्य । प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य यिकंचेह करोत्ययम् । तस्माक्लोकापुनरेत्यत्मे लोकाय कर्मण इति नु कामयमानः ॥" [ बृहदारण्यकोपनिषद् ४।४।५-६ ] भगवानप्याह
— "कम्मस्सका सत्ता कम्मदायादा कम्मयोनी कम्मवन्थू कम्मपिटसरणा । कम्मं येव सत्ते विमजित
पिददं हीनण्यणीततायाति ।" [ मिज्ममिनकाय, धुत्त १३५ ] "गन्ममेके उपज्जन्ति निरयं पापकमिमनो । सगां सुगतिनो यन्ति परिनिन्धन्ति अनासवा ॥" [ धम्मपद १२९ ] । इति च ।
सेयमनास्रवा परिनिर्द्धतिः स्पास्पब्रह्मतो मृतामूर्त्वब्रह्मतो भवत्युक्तरं । तथा चाह वाद्रायणः—
"प्रकृतितावत्वं हि प्रतिवेधति ततो ब्रवीति च भूयः" [ ब्रह्मसूत्र ३।२।२२ ] इति । व्याकुर्वकिदमाह
शंकराचार्यः - "प्रकृतितावत्वं हि प्रतिवेधति — इति । प्रकृतं यदेवतावद् इयत्तापरिच्छिकां मृतामूर्त्वलक्षणं ब्रह्मणो स्पं तदेष शब्दः प्रतिवेधति । ०० कथं हि शास्त्रं स्वयमेव ब्रह्मणो स्पद्धयं
दर्शियत्वा स्वयमेव पुनः प्रेतिषधति— 'प्रक्षालनाद्धि पंकस्य द्रादस्पर्शनं वरम्' हति । यतो नेदं
शास्त्रं प्रतिपादत्वेन ब्रह्मणो स्पद्धयं निर्देशति । लोक प्रसिद्धं त्यदं स्पद्धयं ब्रह्मणि कत्यितं
परामृश्चति प्रतिवेधत्वाय ।...दौ चैतौ ( नेति नेति [ ग्रह्मद्रारण्यकोपनिषत् २।३।६ ] ) प्रतिवेधौ
यथासंस्यन्यायेन द्वे अपि मृत्रिमूर्ते प्रतिवेधतः ।...ततः प्रतिवेधान् भूयो ब्रकीति 'अन्यत्यरम्मस्त'

१३। प्रतापननरकस्यायुः कल्पार्घं। अवीचि नरकस्यायुः पूर्णः कल्पः॥ तिरश्चामायुर्निमेपमारस्य दिनार्घं दिनं मासो वर्षं दश वर्षाणि वर्षाणां शतं सहस्रं शतसहस्रं कोटि र्यावन् कल्पः॥ दुर्गतानां प्रेतानामायु र्यावत् सप्तति-वर्षसहस्राणि॥

१४। जंबुद्वापे मनुष्याणामायुः (कल्पादी) असंख्येयवर्षाणि वा (कल्पान्ते) दश वर्षाणि वा। अद्यत्वे पुनरायु वर्षशतं प्रायशः। अपरगोदानीय-जनानामायुः सार्कद्वे वर्षशते। पूर्वे विदेहजनानामायुः पंचवर्षशतानि। उत्तरकुरु-जनानामायुरन्यूनानितिरिक्तं वर्षसहस्रं। अन्यत्र सत्त्वानामायुषो वृद्धिहासी। इति कामधानुसत्त्वानामायुः॥

[ म्हद्रारण्यकोर्पानपत् २।३।६ ] इति ।" इति ॥ सेयं परमतत्त्वरूपा निर्वृति सगुणनिर्गुणब्रह्मतीतेति नोधयितुं प्राह कनोरः —

निर्गुणं सगुणं त्यत्तवा सभ्यं( ह्यंगं ) परिष्वजेत् । नागच्छेद् न च वे गच्छेद् इति बुद्धाह कबीरकः ॥ ( निर्गु न सरगुन छाड़ि के सभ्य रहे लपटाय । कहैं कबीर विचारके नहिं आत्रे ना जाय ॥ ) इति ।

एतत् प्रशान्तपदमुपश्चारेण सुखमित्यप्युच्यते । तथाचोक्तम्—
नित्य रागसमा अगिग नित्थ दोससमो किल ।
नित्य खन्धसमा दुक्खा नित्थ सन्तिपरं सुखं ॥
जिचच्छा परमा रोगा संखारा परमा दुखा ।
एतं अत्वा यथाभूतं निब्बाणं परमं सुखं ॥
आरोग्यपरमा लामा सन्तुद्वी परमं धनं ।
विस्सासपरमा आती निब्बाणं परमं सुखं ॥ [ धममपद २०२-२०४ ]

हित । एवा निर्गृतः स्पास्पत्रहानोऽपि मृहत्त्वात् निर्विशिष्टेन केवलेन ब्रह्मपदेन व्यपविद्ययते । सर्वस्पास्पप्रांचनोऽविशिष्यमाणं तिद्दं ब्रह्म निर्वाणं कार्यकारणमावेन किच्यप्रतिसंयुक्तमपुनर्भवाख्यं भगवता प्रत्यात्मवेदनीयं [ 'पचतः वेदितच्यो विष्यूहि' अंगुक्तरनिकाय ३१२८५ ] इति देखते । एतद्व्यतिरिक्तं यदन्यत्सर्वं तत् पुनरावि । तदेतत्युनरावित्वं केषांचित् परमतत्त्वतयाभिमतस्य अस्पथानोः आयुन्दिशेन स्पष्टी मवति । न ह्यायुषा मितमपुनरावितं भवति । एतेनालारकालामोड्करामपुत्रयोः परमतस्वतया आस्प्यधातुपर्यन्तानुधावनं परित्यज्य तदुक्तरं गवेषयतस्तथागतस्याध्यात्मग्यभित्वं स्पष्टीमवित । किंच—"ये शतं प्रजापतेरानंदाः स एको ब्रह्मण आनंदः" [ तैक्तिरीयोपनिषत् २।८।४ ] हत्येवं दिशा आनन्दादिभः प्रमितस्य ब्रह्मणः श्रेष्ठत्वं परमत्वं प्रतिजानतां "अहं तदुक्तरं प्रजानिम" इति प्रस्ततः तस्य वचनं न केवलं तस्य बाहुश्रुत्यं प्रस्तुत तस्य तद्रहस्यनिष्णातत्वं

१५ । कतमद्र पथातावायुः । ऋकायिकानां देवानामर्थकरुपः । ऋक्षपुरोहितानां देवानां करपः । महाऋषाणां देवानां सार्धकरुपः । इति प्रथमध्यान (भूमिषु ) आयुः ॥ परित्ताभानां देवानामायु द्वीं करपो । अप्रमाणाभानां देवानामायुध्वरवारः करपः । आभास्त्रराणां देवानामायुर्धो करपः । इति द्वितीयध्यान (भूमिषु ) आयुः ॥ परित्तशुभानां देवानामायुः पोडशकरुपः । अप्रमाणशुभानां देवानामायुर्धात्रिशतकरुपः । शुभकरकानामायुध्वनुःपष्टिकरुपः । इति द्वितीयध्यान(भूमिषु) आयुः ॥ अवस्त्रभाणां देवानामायुः करपसपाद्शतं । इति द्वितीयध्यान(भूमिषु) आयुः ॥ अवस्त्रभाणां देवानामायुः करपसपाद्शतं । पुष्यस्त्रस्त्रभानां देवानामायुः सार्थद्वे करपशते । इहत्रस्त्रभानां देवानामायुः पंच करपशतानि । अवहाणां देवानामायुः करपसहस्रां । अत्रपानां देवानामायुः द्वे करपसहस्रो । सुदर्शनानां देवानामायुः विवानामायुः वेद्वानामायुर्धो करपसहस्राणि । सुदर्शनानां देवानामायुर्धो करपसहस्राणि । सुदर्शनानां देवानामायुर्धो करपसहस्राणि । सुदर्शनानां देवानामायुर्धो करपसहस्राणि । सुदर्शनानां देवानामायुर्धो करपसहस्राणि । इति ( हपधातो ) चतुर्ध्यान(भूमीनां) आयुः ॥

समभिन्यनक्ति यदहस्यं केषांचिदेव अन्त्रविवासपरोक्षमासीत् । तदेनदपुनरावनिपदं निर्गृतिस्थानं । तदिनिरिक्तस्यावर्तनं । तथा च स्मर्थते—"आवद्यानुवनाहीकाः पुनरावर्गिनः" [गीता ८।१६ ] इति । तत एव बकब्रह्माख्याने [मिष्किमिनिकायः, सुत ४९ | ब्रह्मकोकस्यानित्यना प्रदर्शिता । अयं तत्राख्यान-सारः। भगवानवीचत्। एकदाहं मिक्षवः उत्क्रृष्टायां (=उनकट्टायं ) विहरामि सुमगवने शालराज-मूळे। तेन खलु पुनः समयेन बकस्य ब्रह्मणः एवस्ये पापकं दृष्टिगनमुख्यमः भवित ।... इद्मच्यवन-धर्म ....इतश्र पुनरन्यदुत्तरं निःसरणं नास्ति । अय बकस्य ब्रह्मणश्चेतसा बेनोविनर्कमाज्ञाय अहं तस्मिन् ब्रह्मलोके प्रादुरभृवं । बको बन्धा दूरन एकागच्छन्तं मा दृष्ट्वा एनदवीचत् । एहि स्कल्मार्थ । चिरस्य खलु मार्ष इमं पर्यायमकाषीत्... इहागमनाय । इदं हि मार्ष... अच्ययनधर्म... इनुश्र पुनरन्यदुत्तरं निःसरणं नास्ति । एवमुक्ते अहं वकं ब्रह्माणमेतद्वीचम् । अविद्याष्ट्रनो वन मीः बको ब्रह्मा! यत्र हि नाम ..च्यत्र नवर्ममे त समानं अच्यत्र नथर्मिनि व्याख्यानि । पुनस्न्यास्मिन् उत्तरे निःसस्पे नास्त्यन्यदुत्तरं निःसरणमिति व्यास्थाति । अथ स्कर् मारः पाप्पा अन्यतः ब्रह्मपारिषयम् अनुविद्य मामेतद्वोचत्। एष हि ब्रह्मा...ईश्वरः...कर्ना...विर्माता...पिता भूतभन्दानां । अभूवर् सक्षु स्वतः पृते असणवाद्यायाः..... बद्यागृहंका बद्यायुगुप्सका.....ते कायस्यमेक्न, द्वीने कारे प्रतिष्ठिताः। अभूतम् खलु त्वतः पूर्वे भ्रमणत्राद्वाणाः...... त्रहा प्रशंसका ब्रह्माभिनन्दिनो ... ..ते कायस्यभेदात् प्रणीते काथे प्रतिष्ठिताः । एक्सुको ऽहं मार्गेतद्वीचं जानामि बक्त त्यमहं। यस्त क्या या च व्यापरिवत् ये च क्या पारिवयाः सर्व एव तव इस्तगाः। अहं स्कृ दुर्क्न तम इलापः। एक्पुको वको वसा मामनोचन् । .....अच्यतम धर्म मेत्र समान मच्यानवर्धमिति व्यामि । असस्येव पुनस्न्यस्मिन्दुतरे निःसस्ये नास्यन्यदुत्तरं विःसर्पाधितिवदामि । ( एक्सूक अर्द कः ब्रह्माणसकोचम् ।) ब्रह्माणं सत्बदं ब्रह्मत् ब्रह्मतो ऽभिक्काय ( ब्रह्मा मे इति

१६। आकाशानन्यायतन आयु बिंशतिः करपसहस्राणि। विज्ञाना-नन्त्यायतन आयुश्चत्वारिशत् करपसहस्राणि। आकिंचन्यायतन आयुः षष्टिः करुप सहस्राणि। नैवसंज्ञानासंज्ञायतन आयुरशीतिः करपसहस्राणि। इत्यरूप-धातावायुः॥ एवम् (इदं) त्रिधातुसत्त्वानामायुः॥

[ इत्यभिधमीमृतशास्त्रे लोकधातुगतिनिर्देशो नाम द्वितीयो बिन्हुः ॥ ]

नाभवत् )। एषमहं नैव ते समसमो ऽभिज्ञामां छुतो नीचैः इति । तदेशह्यकवहाभ्रत्यानं स्थविरै र्जयमंगलगाथास्ववं गीयते

> दुमोगाहिदिद्विभुजगेन सुदहहत्थं ब्रह्मं विस्रुद्धिजुतिमिद्धिककामिधानं । ष्ठाणागदेन विधिना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु वो जयमंगलानि ॥ इति ॥

एवं बौद्धागमसहायेन श्रुतिपर्यालोखनेन निर्मृतिः शान्तरूपा वीतसुखदुःखा भवतीति निष्कर्षः।
तन्तश्च केपांचिद् सुखास्पदं निर्धाणं स्वीकुर्मृतां — "मुक्तये यः शिलास्वाय शास्त्रमूचे सचैतसां। गौतमं
तमक्येव यया विस्थ नयेव सः।" इति। वीतसुखदुःखास्पदाय। मुक्तेर्लमात् "घरं जेतकने
रम्ये श्रुताल्यतम्" "चरं मृंदाबने रम्ये श्रुगाल्यसम्" — इति चेवमाया आधुनिकाः "सुखास्पदमेव
किमिप निःसरणं त्रक्तलेकादिकं न ततो ऽन्यदिति" च प्राक्तना व्याक्षेपाः म समंजसाः इति
विवित्तव्यम् ॥ इमं सर्वा समीक्षा जगत्कारप्रथत्नमा निर्कायतस्य व्यक्षणः। अद्वितीयमचिन्तयं त्रक्ष स्रु
निर्वाणमेव प्रत्यात्मक्दनीयं सान्त स्मं गौडपाद संकराचार्यादीनामप्यभिमतमिति न विस्मर्तस्यम्।

# <sub>तृतीयो</sub> बिन्दुः स्थित्याहारभवाः

- १। चतको विश्वानिस्थितयः। कतमाश्चतस्यः। रूप (विश्वानिस्थितिः) वेदना (विश्वानिस्थितिः) संश्वा (विश्वानिस्थितिः) संस्कार(विश्वानिस्थितिश्च)। कामधातौ रूपधातौ च भूयो रूपालम्यना विश्वानिस्थितिः। आकाशानन्यायतने विश्वानानन्यायतने च भूयो वेदनालम्यना विश्वानिस्थितिः। आर्किचन्यायतने भूयः संश्वालम्बना विश्वानिस्थितिः। नैच संश्वानासंश्वायतने भूयः संस्कारालम्बना विश्वानिस्थितिः॥
- २ । सत्त्वस्थितिवृद्धिहेतव आहाराञ्चतुर्षिधाः । आहाराञ्चत्वारः कतमे । कवलीकार आहारः प्रथमः । स्पर्शाहारो द्वितीयः । मनःसंचेतिनकाहार-स्तृतीयः । विश्वानाहारञ्चतुर्थः ॥
- ३। कवलीकाराहारस्य त्रिषु गंधरसस्पर्शायतनेषु संब्रहः। कस्माद्रूपाय-तने न संब्रहः। यस्माश्चश्चर्दर्शनाहारेण सत्त्वनिकायस्य महाभृतानां नोपचय-स्तस्मात्॥
- ४। कवलीकाराहारो द्विविधः। स्नरो मृदुश्व । कतमः सरः। सर्वो हि भक्तापूपादिः। कतमो मृदुः। पेयं सुरभिकायानुविलेपनादि॥
- ५। कतमः स्पर्शाहारः। चञ्चः स्पर्शाहारः श्रोत्रः द्राणः जिहाः कायस्पर्शाहारः। सास्रवमनःस्पर्शाहारश्च। (त इमे) सन्तानानुच्छेर्न परेऽपि लोके प्रवर्तन्ते॥

२-८ एतेषु अनुच्छेदेषु आहारनिरूपणं। यथा वदान्ते बिना ब्रह्म न स्थितिमतां भवत्यस्तित्वं तथा बौद्धागमे तनुमृतां नाहारं बिना भवत्यस्तित्वं। सोऽयमाहाराह्न तवादः ब्रह्मबाद्द्यत् प्रधानतमः बौद्धतत्त्वचर्यायां नोपेक्षितुं हाक्यः। यदि कश्चित् १ च्छेत् मगबदुहिष्टेषु तत्त्वेषु किं तद् एकं तत्त्वं यत्र सर्वेरिवमते भीवतव्यं तदि वक्तव्यमेकमेव तत्तत्त्वं यद्द्दाराद्वेतं नाम। तत्त एवोच्यते श्रामणेर प्रश्लेषु—"एकं नाम किं ?" (इत्यनुयुज्य तदुत्तरं) "सर्वे सत्त्वा आहारस्थितिकाः— इति । संगीतिपर्यायदिस्त्रान्तेषु तत्त एवेदं मूर्धन्यत्या विवियते। महातृष्णाक्ष्यस्यान्ते [ मिन्ममनिकाय, सुत्त ३८ ] सोऽयं विद्यत आहारविषयो वैहादार्थं संक्षित्यानुष्ठते। कत्तार इमे

- र् । पक्षिणां हंसादोनां भूयः स्पर्शाहारः। जलकोटाण्डजमत्स्यादीनां भूयो मनःसंचेतिनकाहारः। नेषसंज्ञानासंज्ञायतनान्तराभवसत्त्वानां भूयो विज्ञानाहारः॥
- ७। कामधाती भूयः कवळाकार।हारः। (अन्ये) त्रय आहारा भूयसाक्षपारूपधात्योः॥
- ८। आद्यः कवळोकाराहारः खरः । स्पर्शाहारो मृदुः। मनःसंचेतः निकाहारो मृदुतरः। विज्ञानाहारो मृदुतमः॥
- ६। चतुर्विधाः सत्वाः। अंडजा जरायुजाः संस्वेदजा औपपादुकाः।
  नरका देवा अन्तराभवाश्चेति सर्व औपपादुकाः। प्रेतानामसुराणां च द्विविधं
  जन्म जरायुजमीपपादुकं च। अन्येषां सत्त्वानां चतुर्विध जन्म॥ औपपादुकाः
  सत्त्वा युगपल्लभन्ते पिडन्द्रियाणि। अन्यासु तिस्रृषूपपत्तिषु कायेन्द्रियजीवेन्द्रिययोः
  प्रथमं लाभः। अन्येषामिन्द्रियाणां क्रमेण लाभः॥

आहाराः भूतानां वा सत्त्वानां स्थितये संमवैषिणां वा अनुप्रहाय। कतमे चत्वारः। कवलीकार आहार औदारिको वा सूक्ष्मो वा, स्पर्शी द्वितीयः, मनःसंचेतना तृतीया, विज्ञानं चतुर्थम् । इमे चत्थार आहारास्तृरणानिदानाः। तृरणा वेदनानिदाना। वेदना स्पर्शनिदाना। स्पर्शः षडायतन-पडायतनं नामरूपनिदानं। नामरूपं विज्ञाननिदानं। विज्ञानं संस्कारनिदानं। त्रयाणां संनिपाताद् गर्भस्यावकान्तिर्भवति । संस्कारा अविद्यानिदानाः । संनिपतितौ भवतः। माता च ऋतुमती मवति। गंधर्वञ्च प्रत्युपस्थितो भवति—इति त्रयाणां [संनिपातः]। तमेनं माता नव वा दश वा मासान् परिहरति। जातं स्वकेन लेहितेन पोषयति । लोहितमैवैतत् यदिदं मातुस्तन्यं । स खळु कुमार इन्द्रियाणां परिपाकमन्त्रेत्य कीडनकैः कीढति । कीढनकानि यथा वंककं, घटिकं, मौख्यचिकं, चिगुलिकं, पात्राहकं, रथकं, धनुष्कं। स वृद्धिमन्वेल्य पंचिमः कामगुणैः परिचारयति चक्कविंशीयैः रूपैः श्रोत्रविज्ञेयैः शब्दैः घाणविज्ञेयैः गन्धैः जिह्नाविज्ञे येः रसेः कायविज्ञे येः स्त्रष्टव्येः इंग्टैः कान्तैः मनापैः प्रियेः कामोपसंहितैः रजनीयैः। स प्रियरूपे संरज्यति । अप्रियरूपे व्यापद्यते । अनुपस्थितकायस्मृतिश्च विहरति परित्तचेताः । तां च चेतोविम् कि प्रकाविम् कि ययाभृतं न प्रजानाति यथास्य ते पापकाः अकुशलाः धर्माः अपरिशेषाः निरुधन्ते । स एवमनुरोधिवरोधसमापन्नो यां कांचिद् वेदनां वेदयति सुखां वा दुःखां वा भद्रःखामसुखां **वा तामिनन्दति । तस्य** तामामिनन्दतः उत्पद्यते नन्दी । या वेदनासु नन्दी तदुपादानं ॥ [ एवमाहारे तृष्णारूपे उपादाने न वस्तुभेदः । ] उपादानप्रत्ययाद्भवः । भवप्रत्याजातिः । जातिप्रस्ययात् जरामरणं शोकपरिदेवदःसदौर्मनस्योपायासाः । एवमेतस्य केवलस्य दुःखस्कन्धस्य ससुद्यः ॥ भूतमिदं [पंचोपादानस्कन्धात्मकं दुःखस्कन्धलक्षणं सर्वं ] तदाहारसंभवं । तदाहार-निरोधाद्यद्भूतं तिष्ठरोधधर्मकमिति यथाभूतं सम्यक्प्रज्ञया ( भवति ) सुदृष्टमिति । इदं दृष्टमेवं

- १०। चत्वारो भवाः । उपपत्तिभवः । मृत्युभवः । मृलभवः । अन्तराभवः ॥
- ११। मृत्युपपत्योगन्तरे (वर्तमानाः) सुक्ष्माः पंत्रमकत्या अन्तराभवो नाम। अन्तराभव उपपत्तिभवश्च तुन्यमुद्रावर्णी तथाहि पिता पुत्रश्च॥
- १२। अरूपधातुं विहायान्यधातुसत्वा लभन्तेऽन्तराभवं॥ अरूपधातु-सत्त्वाश्च्यवन्तः कामधातावृत्पत्स्यमाना लभन्तेऽन्तराभवं॥ तथा द्यनागामिभवे ऽन्तराभवः। अन्यासूपपत्तिष्वप्येवमन्तराभवोपपत्तिभवो॥

[ इत्यभिधर्मामृतशास्त्रे स्थित्याहारभवनिर्देशो नाम तृतीयो बिन्दुः ॥ ]

परिशुद्धम् एवं पर्यवदातं नालीयेश्वं न धनायेश्वं न ममायेश्वं । अपितु कोलोपमं धमं देशितमाजानीश्वं निस्तरणार्थाय नो प्रह्णार्थायिति ॥' सम्यग्दिष्टसृत्रान्ते [मिज्नमिनिकाय, सुतः ९] धमंचक्रानुप्रवितनार्थशारिपुत्रे णायुक्तम्—"आर्यश्रायक आहारंच प्रजानाति, आहारसमुद्धंच प्रजानाति,
आहारनिरोधंच प्रजानाति, आहारितरोधगामिनीं पितपदं च प्रजानाति । एतक्ता सम्यग्दिष्टमेवित ।
आहारितरोधंच प्रजानाति, आहारितरोधगामिनीं पितपदं च प्रजानाति । एतक्ता सम्यग्दिष्टमेवित ।
आहारितरोधंच प्रजानाति, आहारिकरोधः । अयमेवायाद्वाद्वाचे मार्ग आहारितरोधगामिनी
प्रतिपदा । [ सः ] आर्यश्रावकः एवं परिजानाति स सर्वस्तो रागानुश्वं प्रहाय, प्रतिधानुश्वं प्रतिविनोध,
अस्मीतिदृष्टिमानानुश्यं समुद्धस्य, अविद्यां प्रहाय विद्यामुत्पाद्य, दृष्ट एव धमें दुःगस्यान्तकरो भवित
इति ।" एतावता स्त्रपर्यालोचनेन आहारस्य छक्षणं स्फुटीभवित । आहारो नाम भोजनप्रमुखभोगद्रव्याणां सतृष्णमावेनादरणं । वितृष्णमावेन यदाहरणं तदा स आहारो माजितवीजवत्
नीत्पादाय अंकुरस्येव क्लेशस्य प्रभवित । तथा च संक्लेशव्यवदानदृष्ट्या सतृष्णचित्तरांप्रयुक्ताहारो
च केवलं सत्त्वास्थितिकरः प्रत्युत सत्त्वीत्पादकरोऽपि । एतादशः आहारोऽच्यारमप्रवर्णवंज्यः । वितृष्णचित्तसंप्रयुक्ताहारस्तु केवलं सत्त्वस्थितिकरः अध्यात्मप्रवर्णरिप मात्रां समीद्धं सेव्यः । एतादशाहारपराणां न मारबाधनं भवित । तथोक्तं—

मोजनम्हि च मत्तव्युं सद्धं आरद्धवीरियं। तं वे नण्यसहित मारो वातो सेकं व पव्यतं ॥ इति ॥ [ धम्मपद ८ ]

## चतुर्था बिन्दुः

#### कर्म

१। संक्रिप्टे चित्ते क्रेशानालम्ब्य भवति संक्रिप्टकर्मोत्पादः। संक्रिप्ट कर्मण सत्यनुभूयते संक्रिप्टो धिपाकः॥ कतमत् संक्रिप्टं कर्म। भवति (संक्रिप्टकर्मणां) त्रिके धिमागः॥ (तथाहि)। कायकर्म। वाक्कर्म। मनः कर्म॥ कुरालकर्म। अकुरालकर्म। अव्याकृतकर्म॥ शैक्षकर्म। अशैक्षकर्म। नशैक्षनाशैक्षकर्म॥ सत्यदर्शनहेयकर्म। भावनाहेयकर्म। अहैयकर्म॥

२। (विपाकः कतमः )। ऐहिकविपाकः (=द्रप्रधमैविपाकः )। जातिविपाकः (=उपपद्यवेदनोयविपाकः )। सांपरायिकविपाकः (=अपरपर्याय-वेदनीयविपाकः । सुस्रविपाकः । असुलादुः वविपाकः । कृष्णविपाकः । सुक्रविपाकः । संक्षिप्र (=कृष्णश्क् )-विपाकः ॥

३। अरुष्णाशुक्ताधिपाकं कर्मक्षयकर्म । नियतवेद्यविपाकं कर्म । अनियतवेद्यिधपाकं कर्म ॥

पंक्रिष्टपदं संमिश्रार्थकम् । शुमाशुभैः पुण्यपापैः संमिश्रितमित्यर्थः । अव्याकृतं=पुण्यपापरूपेण
 व्यास्यानुमनर्दम् । युवालं=पुण्यं अकुशलं=पापं । अन्यानि पदानि उपरिष्ठात् स्पष्टीमविष्यन्ति ।

२ अस्मिनं व शरीरे यस्कर्मफलमनुभूयते स फलभोग ऐहिकविपाकः। अभिधर्मशास्त्रीयमाषायां स एव दृष्टपर्मिवपाक इस्युच्यते दृष्टे धर्मे=साक्षावनुभूयमाने अस्मिन् आत्मभावे (=शरीरे) विपच्य-मानत्वात्। च्युतेरनन्तरमन्यविद्वते जन्मिन यः फलभोगः स जातिविपाकः। स एवोपपद्यवेदनीय-विपाकः उपपद्य=जन्मगृहीत्वा विपाकस्यानुभवनीयत्वात्। यः फलभोगः च्युतेरनन्तरं न सम्नन्तरे जन्मिन प्रत्युत नतोऽपि परं नैकेषु जन्मसु भवति स सांपरायिकविपाकः। स एवापरपर्यायवेदनीय-विपाकः [संग्रह ५।१९, कोश ४।५०]।

३ अकृष्णाशुक्राविपाकं कर्म कांको [४।६०] अनासविमित्युक्तम्। नहीदशं कर्म शुममशुभं वा फलं ददाति । तेन तत् अकृष्णाशुक्रम् कर्मक्षयकर्म यस्कर्मफलदानसमर्थः कर्मान्तरं क्षिणोति तादशम्। इदं अकृष्णाशुक्रविपाकं कर्मनिःशोक्कं कर्म त्रैथातुकान् क्लेशान् क्षप्यति । तथा चार्मे [४।६] प्रोक्तम्।

नियतवेद्यानिपाकं कर्म त्रिविधं। रष्टथर्मदेदनीयं। उपपद्यवेदनीयं। अपरपर्यायवेदनीयं च। कोशे [४।५४] तदिदं कर्मेवं विश्वतं—"तीव्रवच्चेद्याप्रसादेन सातत्येन च यत्कृतं। गुणक्षेत्रे च नियतं तिदिशोर्षातकं च यत्॥" अखन्तेन पापचेतसा अखन्तेन प्रथ्यचेतसा वा यत्कर्म तथागतादिष्

 छ । कतमत् कायकर्म । कायत्रेष्टा कायत्र्यापारः ॥ कतमतु वाक्कर्म । वाकचेष्टा वाष्ट्यापारः॥ कतमन्मनः कर्म । मनश्चेष्टा मनश्चेतना ॥ कतमत् कुशलकर्म। कुशलकायन्यापारः। कुशलयाग्यापारः। कुशला मानसी चेतना॥ कतमद् अकुशलकर्म । अकुशलकायव्यापारः । अकुशलयाग्वयापारः । अकुशला मानसी चेतना ॥ कतमद अध्याकृतकर्म । अञ्चाकता वाकचेष्टा । अञ्चास्ता मानर्सा चेत्रता ॥ शैक्षकर्म। शैक्षस्य कायाविक्रप्तिः। शेक्षस्य धागचित्रप्तिः । शेक्षस्य मानसी चेतना॥ कतमतु अशंक्षकमं। अशंक्षस्य कायाधिक्रातः। अशेक्षस्य वागविक्षप्तिः। अशैक्षस्य मानसो चेतना ॥ कतमन्नशोक्षनाशैक्षकर्म । साम्रवा कायचेष्टा वाक्चण मानसो चेतना ॥ कतमत् सत्यवशंनहेयकमे । श्रद्धानुसारिणो धर्मानुसारिणः

गुणक्षेत्रेषु शुमाशुमरूपं क्रियते तस्य विपाको नियन एव भवनि । मानृबधः पितृबधः चापि नियतविपाकौ ।

४ कोशे अविज्ञितः रूपिक्रियास्वमावा प्रोक्ता। परं न विज्ञापयनीत्यविज्ञितिः। यदिवस्तु केवलं रूपस्वमावं तत् क्रियास्वमावरहितस्वात् परं न गमयित चन्नुराहिवत्। यत् प्रकार पर्वमाविकलं केवलं क्रियास्वमावं तद्पि मानसीचेतनावत् परं न गमयित। यत् पुनः रूपिक्रियोभयस्वमावं तत् परं गमयित। तथास्वमावा हि मवितिविज्ञितिः। इयं विज्ञितिः कायवाम्य्यापाररूपा याद्द्र्णं चित्तं प्रनीत्य समुत्यिता भवित तादृशं चित्तं परं प्रति विज्ञापयित। विज्ञितः कृरं चित्तमुपादाय प्रशृता तस्य कृरतां परं प्रति प्रकाशयित। सौम्यं चित्तमुपादायप्रवृत्ता तस्य सौम्यमावं परं प्रति प्रकाशयिति। सौम्यं चित्तमुपादायप्रवृत्तां तस्य सौम्यमावं परं प्रति प्रकाशयिति। सौम्यं चित्तमुपादायप्रवृत्ता तस्य सौम्यमावं परं प्रति प्रकाशयिति एवं निष्कुरं वा सदयं वा पुण्यं वा पापं वा तदन्यादृशं वा यद्याद्याति तथापि न परं विज्ञापय- वित्तस्य ताद्यमावं प्रकाशयिति। अविज्ञातिः स्यिक्रियस्वमावा यद्यप्यस्ति तथापि न परं विज्ञापय- तित्यनवर्थं तचामध्यम्। वसुकन्धुः सुस्वावोधं यदिविज्ञप्तेः स्थाणं प्रावृद्धांयन्तिद्वं — "विज्ञितिसमाधि- संभूतं क्रशास्त्रसमिति। क्रियावाम्यापाररूपायाः विज्ञाः संभूतं रूपं तु कुशासं= पुण्यं वा मवित् अवुक्शसं= पापं वा मवित । स्वतिक्रितिः । अत्र दमविषयं यत् समाधिसंभूतं रूपं नित्यमेव कुशसं= पापं वा मवित । स्वतिति चेत् कुशसं= पुण्यं दुर्वारतं भवित चेत् अवुक्शसं= पापम्। अविज्ञितिवर्ये कोशे [ ११९१ ] अविज्ञितिस्थ्रणमाध्यं तदुपरि स्मुदार्था विवर्णं च विद्येवतो प्रस्थाम् ।

चेतना नाम मानसं कर्म । मानसकर्मेंब कायकर्मणो वाक्कमणो वा प्रवर्तकं सवति । तथा च वसुबन्धुः—"चेतना मानसं कर्म तज्जे वाक्काय कर्मणी।" किशा ४।१ । इति ।

शैक्षः=अनर्हन्=स्रोत आपन्नपुद्धः सङ्गदागामिपुद्धः अनागामिपुद्धल्यः ।

अशैक्षः=अर्हन् । शिक्षणीयस्य धर्मस्य अभावात् अर्हन् अशैक्ष इत्युच्यते । तदन्ये आर्यपुद्रालानां शिक्षणीयस्य वर्मस्य मावात् शैक्षा इत्युच्यन्ते । पुद्रलः=पुरुषः ।

स्त्यदर्शनं=मार्यसत्यदर्शनं=दुःस्तस्त्यदर्शनं समुदयसत्यदर्शनं निरोधसत्यदर्शनं मार्गसत्यमधीनं मार्

श्चान्तिद्वप्ट्या हेया अष्टाशोतिरनुशयाश्चित्तसंप्रयुक्ताः ॥ कतमद् भावनाहेयकर्म। श्चद्धाविमोक्षदर्शनोपल्ब्धभावनया हेया दशानुशयाश्चित्तसंप्रयुक्ताः । क्किष्टे कायवाक्कर्मणी । कुशलसास्त्रवकर्म । अन्याकृतकर्म ॥ कतमद्हेयकम् । सर्वमनास्त्रवं कर्म ॥

अष्टाशीनिरनुशयाः । दुःखसत्यदृष्टिहेया दश समुद्यसत्यदृष्टिहेयाः सप्त निरोधसत्यदृष्टिहेयाः सप्त निरोधसत्यदृष्टिहेयाः सप्त निरोधसत्यदृष्टिहेयाः सप्त निरोधसत्यदृष्टिहेयाः निरोधसत्यदृष्टिहेयाः भट्ट निरोधसत्यदृष्टिहेयाः भट्ट मार्गसत्यदृष्टिहेयाः सप्त चेति अष्टाविंशतिरनुशयाः । समुद्यसत्यदृष्टिहेयाः भट्ट निरोधसत्यदृष्टिहेयाः भट्ट मार्गसत्यदृष्टिहेयाः सप्त चेति अष्टाविंशतिरनुशयाः । समृय सर्वे अष्टशीतिः । तथा चात्र कोष्ट्रकम् ।

३२ अनुशयाः कामधातौ

| दुःखस | त्यर्दाष्ट्रहेयाः १० | समुद् | <b>।</b> सत्यदृष्टिहेयाः ५ | <b>नरो</b> ध | गसत्यद्दाध्हियाः <sup>प</sup> | मार्गर | पत्यदृष्टिहेयाः ८ |
|-------|----------------------|-------|----------------------------|--------------|-------------------------------|--------|-------------------|
| 9     | सत्कायदृष्टिः        |       | ×                          |              | ×                             |        | *                 |
| 3     | अन्तप्राहृदृष्टिः    |       | × .                        |              | ×                             |        | X                 |
| ą     | मिथ्यादृष्टिः        | 9     | <b>मिथ्यादृष्टिः</b>       | 9            | मिथ्यादिष्टः                  | 9      | मिथ्यादृष्टिः     |
| é     | र्दाष्ट्रपरामर्शः    | 2     | दृष्टिपरामर्शः             | २            | द्षष्टिपरामर्शः               | २      | दृष्टिपरामर्शः    |
| ч     | शोलवतपरामर्श         |       | ×                          | 1            | ×                             | 3      | शोलवतपरामर्श      |
| Ę     | रागः                 | 3     | रागः                       | 3            | रागः .                        | 8      | रागः              |
| ড     | प्रतिघः              | 8     | प्रतिघः                    | ४            | प्रतिघः                       | ų      | प्रतिघः           |
| 6     | मानः                 | 4     | मानः                       | ч            | मानः                          | Ę      | मानः              |
| 9     | अविद्या              | \$    | अविद्या                    | Ę            | अविद्या                       | ی      | अविद्या           |
| 90    | विचिकित्सा           | و     | विचिकित्सा                 | ও            | विचिकित्सा                    | 6      | विचिकित्सा        |

#### २८ रूपधातौ २८ अरूपघातौ अनुशयाः

कामधातो ये दश दुःखसत्यदृष्टिहेया अनुशायाः सन्ति ते प्रतिघं वर्जयित्वा नव रूपधातौ भवन्ति । ये च कामधातौ सप्त समुद्रयसत्यदृष्टिहेयाः ते रूपधातो प्रतिघं विना षट् भवन्ति । ये च कामधातौ सप्त निरोधसत्यदृष्टिहेयाः ते रूपधातौ प्रतिघं विना षड् भवन्ति । ये च अष्टौ मार्गसत्यदृष्टिहेयाः ते रूपधातौ प्रतिघं विना सप्त भवन्ति । एवं संभूय अष्टाविंशतिरनुशया रूपधातौ । यथा रूपधातौ तथा रूपधातौ प्रतिघं विना सप्त भवन्ति । एवं त्रिषु धातुषु (३२ कामधातौ २८ रूपधातौ २८ अरूपधातौ ) भवन्ति ८८ अनुश्वाः ।

भावनाहेया दशानुशयाः । तत्र कामधातौ रागः प्रतिघः मानः अविद्या चेति चत्वारः । रूपधातौ प्रतिघं विना त्रयः । अरूपधाताविष प्रतिघं विना त्रयः । एवं संभूय सर्वे दशानुशयाः ।

५। कतम पेहिकविपाकः। कुरालाकुरालानां इतकमणां य इहलोके (फल-) लामो न परलोके ॥ कतमो जातिविपाकः। कुरालाकुरालकर्मानुसारं प्रत्य प्रथमायां जातो यो (विपाक-) लामो न तदन्यजातो ॥ कतमः सांपरायिक-विपाकः। कुरालाकुरालकर्मानुसारं प्रत्य द्वितोय (=प्रथमेतर) जातो यो (विपाक-) लाभः। तृतीयचतुर्थ्याविषु च जातिषु यो विपाकलामः॥ कतमः सुखविपाकः। कामावचरकुरालकर्मणा यावसृतीयध्यानं रूपायचरकुरालकर्मणा च

५ रूपधातौ यावत्त्तायध्यानं भवत्यनुपचरितं सुखं। रूपधानौ चतुर्यं ध्याने मर्वारमजप्यरूपधातौ च सुखदुःखामावः। एवं रूपच तुर्थप्यानसिहता ऽरूमभातु भेषति शान्तं पदं। निर्वाणं चाप्यस्ति शांतं पदं । अनयो र्द्रयोः शान्तपद्योः यद्पारूपधात्वर्गतं तद्भवति गतिरूपत्वात् आयुषा परिवित्तं तत एव सान्त । यस घातुबहिर्भूतं तत् निर्वाणं अगनिरूपत्वाचानन्तम् । एवं निस्तिलं रूपारूप-ब्रह्मलोको न सुखास्पदं प्रत्युत अंशत एव सुखास्पदं। एवं प्रिविधावस्थाः याः प्राप्तुं साधना प्रवर्तते । प्रथमा सुखा । यत्रानुपचरितं सुखं कामं।पतंहितसुखःविलक्षणं ध्यानभावनयानुभूयते । द्वितीया शान्ता किन्तु सान्तक्षणा। अत्रानुपषरितसुखाभाषात् केवला शान्तिः रूपचतुर्यभ्यानेन अरूपचानेन चानुभूयते । तृतीया शान्ता चानन्ता च । सेयं क्रोशनिर्वाणरूपा रष्टभमें ( अस्मिन् काये ) ऽपि जीवन्मुक्त रतुभूयते । परनः भग्ने पु दृष्टभमंकायस्कन्धेषु स्कंधनिर्वाणस्य। भवति स्कन्धेषु उपादानविरहात् । वेदान्तेषु ब्रह्मलोकः सुखास्पदं श्रृयते । तत्र सोऽयं ब्रह्मलोकः कि प्रमाण इति न ज्ञायते । पुनरावर्तिनो ब्रह्मलोकस्य सविशिष्टस्य श्रृयमाणं सुखास्पद्दवं न सर्वांशतो भवितव्यं प्रत्युत एकांशत एवेति रूपव्रह्मचतुर्थंच्यानसिहते सकले अरूपव्रद्धाणि सुखास्वीकारात् स्पष्टं भवति । तत्र यदिदं मुखं तत्कीदशमिति श्रृतिरेष दर्शयति—"स यो मनुष्पाणां.....सम्पन्नतमः स मनुष्याणां परम आनन्दः ।......ये शतं मनुष्याणामानन्दाः स एकः पितृणां.....आनन्दः । .....ये शतं पितृणामानन्दाः स एकः गन्धर्वलोक आनन्दः।.....ये शतं गन्धर्वलोक वानन्दाः स एकः कर्मदेवानामानन्दः।...ये शतं कर्म देवानामानन्दाः स एक आजानदेवानामानन्दः। ...ये शतमाजानदेवानामानन्दाः स एक प्रजापतिलोक आनन्दः ।...ये शतं प्रजापतिलोक आनंदाः स एको ब्रह्मलोक आनन्दः। यश्च...अकामहतः। अधैष ( =अकामहतः ) एव परम आनन्दः।" [ बृहदारण्यकोपनिषत् ४।३।३३ ] इति । अत्र ब्रह्मलोकापेक्षया अकामहतस्य ( =बोतरागपुद्रसस्य ) जानन्दः परम इति द्वयोस्तारम्याख्यानात् न पोर्विक आनन्दः उपचरितः अर्थात् शान्तस्यः प्रतिमाति । प्रस्पृत स अनुपचरित आनन्द एव नातीय लौकिकपुखिलक्षणः। महालोकस्त् अनुपचरितं ससं सोझे सक्तीति वेदान्तमतं मत्या निराचकार वात्स्यायनः । अथच--"यथा दक्ष्मिनत्यं प्रचा परिलाज्य नित्यं मुखं कामयते एवं देहेन्त्रियनुद्धौरनित्या दृष्टा अतिकम्य मुक्कस्य निस्मा देहेन्त्रियनुद्धयः क्र्यितन्याः । साधीयवर्षेतं मुक्तस्य चैकात्म्यं कल्पितं भवति ।" [न्यायस्य १।१।९२ भाष्य ] इति क्वनैः सोल्ब्रुग्ठं जहास ।

वेदनीयः सुखो विपातः॥ कतमो दुःखविपातः। अकुशलकर्मणा वेदनीयो विपातः॥ कतमोऽदुःखासुखविपातः। चतुर्थध्यानसास्रवकुशलकर्मणा अरूपावचरसास्रवकुशलकर्मणा च (वेदनीयो विपातः)॥ कतमः कृष्णकृष्ण-विपातः। अकुशलकर्मणा कृष्णकृष्णविपातः॥ कतमः शुक्कशुक्कविपातः। सास्रवकुशलकर्मणा शुक्कशुक्कविपातः। सास्रवकुशलकर्मणा शुक्कशुक्कविपातः॥ कतमः संक्रिष्टविपातः (=मिश्रविपातः)। कामावचरकुशलाकुशलसंक्षिप्ट- (=मिश्र) कर्मणा वेदनीयः संक्रिष्टः (=मिश्रः) विपातः॥

- है। कतमदृङ्णाशुक्काविपाकं कर्म। त्रैधातुकानामास्रवाणां परिक्षय-काले कर्मणां क्षये (निमित्तं) आनन्तर्यमार्गसंगृहीतं (कर्म) अनास्रवा च भावना॥ कतमद् नियतविपाकं कर्म। पंचानन्तर्यकर्माणि भवन्ति नियताकुशल-विपाकानि। (तानि) दृष्टधर्मविपाकानि जातिविपाकानि अपरपर्यायवेदनीय-विपाकानि वा भवन्ति॥ सति हेतुप्रत्यये सति च पुद्गले नियतवेदनीयो भवति विपाकः। असति हेतुप्रत्यये असति च पुद्गले न भवति नियतवेदनीयो विपाकः। सर्वसास्त्रवकर्मणां हेतुहतानां परिपाके भवति विपाकलाभः। अहेतुहतानाम-परिपाके न भवति विपाकलाभः॥
- ७। त्रिविधानि कर्माणि । कायकर्म (द्विधा) विक्षप्तिरविक्षप्तिश्च। वाक्कर्म (द्विधा) विक्षप्तिरविक्षप्तिश्च। मनः कर्म विक्षप्तिर् (एव)॥
- ८। कतमद् विश्वितिकर्म । कायवागमनः कृतं (कर्म)। कतमद्विश्विति-कर्म । कायवाक् कृतं (कर्म)॥ (पूर्विचित्त )पर्यवसाने जायमाने चित्तान्तरे ऽपरिच्युतं तिष्ठत्यविश्वितिरूपं। कुशलाकुशलचित्तजं भवत्यविश्वितिरूपं नत्वव्याकृत-चित्तजं। तत्कस्य हेतोः। अव्याकृत चित्तस्यातिदुर्वलत्वात्॥
- १ अव्यास्त्रिमाचो द्विविधः । सनिवृतः अनिवृतश्च । संयोजनावृतः
   सनिवृतः । अनावृतोऽनिवृतः ॥
- १०। कतमे सनिवृताच्याकृता धर्माः। कामधातौ सत्कायद्वृष्टिः अन्तप्राहदृष्टिः तत्संप्रयुक्ता अविद्यासहभुवो धर्माः। रूपारूप्यधात्वोः सर्वसंयोजनानि
  रूपधातुकायवाक्कर्माणि। इति सनिवृताच्याकृता धर्माः॥

७-१४ एतेष्यतुच्छेदेष्वविञ्चितः निर्दिष्टा । इयं रूपस्वमावापि भवति कर्मस्वमावापि । यावदंशे सेयं कर्मस्वमावा तावदंशे मीमांसकानामभिमतात् अपूर्वात् वेदान्तिनामभिमतात् प्रारब्धकर्मणः

- ११। कतमे अनिवृताव्याकृताधर्माः । आसनं शयनं स्थानं चंक्रमणं शिल्पं विपाकधर्माः नैर्माणिकवित्तं आकाशं अक्रानं प्रत्ययोच्छेदः । इत्यनिवृताव्या-कृता धर्माः ॥
- १२। अविश्वतिस्त्रिविधा । अनास्त्रवा प्रथमा । समाधिसह .-जाता ) द्वितीया। शीलसंवरस्तृतीया॥ कतमदनास्त्रवर्शालं । सम्यग्याक् सम्यक्कर्मान्तः सम्यगाजीवः ॥ कतमत्समाधिसह(जातं ) शीलं । ध्यानलाभः कामाकुशलध्येपरित्यागः ॥ कतमः शीलसंवरः । शोलसमादानकाले साम्प्रवकुशलकाय-वाक्कर्मावातिः ॥ कतमस्त्रिविधसंवरलामः । सर्वमार्गानास्त्रवसंवरसिद्धिः सर्वसमाधिसह(भू)संवरसिद्धिः समादत्तरशोलस्य कामधातुपुद्गलस्य शालसंवरसिद्धिः ॥
- १३। गृहोतसंवरस्य पुद्गलस्य प्रथम इतिकरणसमये प्रत्युत्पन्नाधिक्रितिशोल-सिद्धिः। यावदन्तं न परिहोयते तावदस्य अतीत(।विक्रिति) सिद्धिः। श्र्यानाप्त-पुद्गलस्य सर्वातीतानागतप्रत्युत्पन्नश्र्यानसंवर(जाविक्रिति)सिद्धिः। अनास्त्रवसंवरस्या-नागतसर्व(।विक्रिति)सिद्धिः। मार्गापन्नस्य प्रत्युत्पन्न(।विक्रिति)सिद्धिः। यावदन्तं न परिहोयते तावतस्य पुद्गलो ऽतीतसंवर(जाविक्रिति)मान् मवति॥
- १४। गुरुपापकं कुवंतः प्राप्तिरकुशलस्य अकुशलिक्षर्यविक्षप्योः। अगुरुपापके प्राप्तिरकुशलस्य विक्षप्ते नं त्वविक्षप्तेः। अकुशलिक्षतिरोधे न प्राप्ति-विक्षप्त्योवक्षप्त्योः। असंवरपुद्गलस्य प्रत्युत्पक्षाकुशलाविक्षप्तिप्राप्तिः। यावदन्तं न परिहोयते तावदस्यातीताकुशलाविक्षप्तिप्राप्तिः। गुरुकुशलं कुवंतो विक्षप्त्यविक्षप्ति-प्राप्तिः। अगुरुकुशले विक्षप्तिप्राप्तिः। वृशलक्षिण्राप्तिः। कुशलविक्षनिरोधे विक्षप्त्यविक्षप्त्याप्तिः। मध्यमपुद्गलस्य कृते गुरुकुशलेऽकुशले च कुशलाकुशल-विक्षप्त्याप्तिः। अगुरुकुशलोकुशलक्ष्रित्रप्राप्तिः। अगुरुकुशलोकुशलं कुवंतोऽस्य प्राप्तिविक्षप्ते नं त्यविक्षप्तेः। कुशलाकुशलिक्तापितः। अगुरुकुशलोकुशलं कुवंतोऽस्य प्राप्तिविक्षप्ते ने त्यविक्षप्तेः। कुशलाकुशलिक्तानिरोधे न प्राप्ति विक्रप्त्यविक्षप्त्योः॥
- १५। रूपघातुकुत्रालिचत्तलामे ध्यानसंवरसिद्धिः । प्रत्युदाषृत्तिचत्तस्य न मवति ध्यानसंवरसिद्धिः । रूपघातु कुत्रालिचतेषु संवरिकतसंप्रयोगः विना चक्षुर्विक्षानं श्रोत्र (विक्षानं ) कायविक्षानं श्रुतमयोप्रकां च्युतिकालिकचित्तं च ॥

वैशेषिकाणामभिमताद् अदृष्टात् नैयायिकानामभिमताभ्यां धर्माधर्माभ्यां पौराणिकानामभिमताभ्यां पुण्यपापाभ्यां च नातिरिच्यते । अपूर्वाद्यः सर्व एव धर्मा अविक्रप्तिवदेव अविक्रप्तिस्वभावाः न परान् स्विव्यये ज्ञापयन्ति । क्रियास्वभावात्म भवन्ति ।

- १६ । पड्भूमिकानास्रवित्तवलेनानास्रवसंवरसिद्धिः । कतमाः पड्भूमयः । असमापत्तिध्यानभूमिः प्रथमध्यानं मध्यमध्यानं द्वितीयध्यानं तृतोयध्यानं चतुर्थेध्यानं च । पड्भूमिप्रत्युदावृत्तचित्तस्य नानास्रवसंवरसिद्धिः ॥
- १७। द्वाभ्यां वस्तुभ्यामनास्रवसंवरात् परिहाणि भैचित । प्रत्युदावृत्ते श्च (पड्भूमिभ्यः) संप्राप्तेश्च मार्गफलस्य ॥ द्वाभ्यां वस्तुभ्यां परिहीयते ध्यान-संवरात् । प्रत्युदावर्तनाञ्च जीवितोपरमाञ्च ॥ त्रिभिवंस्तुभिः परिहोणो भविति शीलसंवरात् । (तत्र ) प्रथमं (वस्तु ) शोलभंगः । द्वितीयं शीलपरित्यागः । तृतीयमकुशलमिथ्या (द्वष्ट्य ) उत्पादः ॥ धर्मनिरोधकाले भविति शोलसंवर-च्युतिरिति केविदाहुः । न भवित च्युतिरित्याहुरपरे । वस्तुतस्तु न च्युति (रिति नः सिद्धान्तः) ॥ चत्वारि वस्तूनि यैरसंवरात् परिहाणिः । प्रथमं शोलसमादानं । द्वितीयं पुनरकरणं । तृतीयमेकचित्ते न तृष्णोपरमः । चतुर्थं

१७ अत्राह वसुबन्धः--

प्रातिमोक्षदमत्यायाः शिक्षानिक्षपणाच्च्युतेः । उभयव्यंजनोत्पत्ते मूंलच्छेदात् निशात्ययात् ॥ पतनीयेन चेत्येके सद्धर्मान्तर्धितो ऽपरे ।

धनार्णवत्त काक्सीरैरापन्नस्येष्यते द्वयम् ॥ [ कोश ४।३८-३९ ] इति । तत्र पतनीयधर्माणां सेवनेन मिख्रुसंवरच्युतिरिति सौत्रांतिकाः । सद्धर्महानितः संवरच्युतिरिति धर्मगुप्तमतमेवाभिधर्मामृतकारेण--- "धर्मनिरोधकाले मवति शीलसंवरच्युतिरिति केचिदाहः"--- इत्येवमन्दितं। काश्मीरकाणां मते नैवं च्युति भेवति। प्रत्युत दुष्कृतस्य पापं पापदेशनया क्षान्तं मवति । यदि पापं न देश्यते प्रत्युत प्रच्छायते तदातु पापं भवत्येव । अत्रार्थे उदाहरणं ऋणस्यादानं प्रतिदानं च । ऋणस्यादानमेव पापाचरणम् । तस्प्रतिदानं तु पापदेशना । यथा ऋणप्रतिदानेन ऋणी अन्त्रणो भवति तथैन पापः पापदेशनया निष्पापो भवति । इदमेन मतं मन्ये ऽमिधममितकारेण---"न भवति च्युतिरित्याहुरपरे"---इत्येवमनूद्य "वस्तुतो न च्युतिः" इति पुनरभ्यासेन तत्र स्वाभिमतं प्रकाशितं । तत्र पापमध्यापन्नस्य कथं पापदेशना भवतीति जिज्ञासाया-मुच्यते । मातृमामसंवासं वा पननीयान्तरं वा तीव्रदोषक्षणवशात् कृत्वा तद्ननन्तरमेव एकस्मिश्वपि प्रतिच्छादनिवत्ते ऽतुरपनि मिथुसंघमुपेत्य कृतं मयेदं पापकिमिति आविष्करोति । संघादेशेन दंड-कर्मकुर्बाणः स न शीलच्युत उच्यते । तत एव विद्रतं भाष्यस्फुटार्थयोः—"न वयं ब्रूमः सहाध्यापत्या अब्रह्मचयदिव सर्वः पाराजिको भवति । किं तिहि । प्रतिच्छादनचित्ते न । किं पुन र्न प्रवाज्यते । व्यनिक्षिप्त शिक्ष इति ।" [स्फुटार्था p. 387]। निक्षिप्तशिक्षस्तु अभिश्चरेव भवति । एतादशस्थलेषु श्रप्तिचतुर्थौपसंपन्न एव भिक्षुर्प्राह्यः । न तु भिन्नक्रेशस्वाद् भिक्षुरिति । तस्यार्द्धत्यर्यायाविति ॥

कुशलक्षप (धातुगतभ्यान) मार्गप्राप्तिः । कथं परिष्ठाणिः (कुशलसंबरात्)। भवति चेत्कुशलम्लोन्छेदः । उपरमश्चेदायुगः । अवशेपश्चेत् क्लिप्ट-चैतसिकधर्माणाम् ॥

१८। क्रेशोच्छेदकाले उच्छेदस्य भवति पंचिष्यं फलं। प्रथमं विपाकफलं। द्वितीयमाश्रयफलं। तृतीयमधिपतिफलं। चतुर्थं कायबलफलं। पंचमं विमोक्षफलं॥ कुशलानां सास्त्रवानां धर्माणां चत्वारि वा फलानि भवन्ति पंच वा फलानि। प्रभवन्ति क्रेशोच्छेदायेति पंच फलानि। न प्रभवन्ति क्रेशोच्छेदायेति चत्वारि फलानि विना विमोक्षफलं॥ अकुशलधर्माणां भवन्ति चत्वारि फलानि। स्थापयित्वा विमोक्षफलं॥ अनास्त्रवधर्माणां चत्वारि वा फलानि भवन्ति त्रीणि वा फलानि। क्रेशोच्छेदे तु चत्वारि फलानि विद्याय विपाकफलं। क्रशोच्छेदाभावे तु श्रीच्छेदे तु चत्वारि फलानि विद्याय विपाकफलं व ॥ अन्याकृतधर्माणां त्रीणि फलानि विपाकफलं वर्जित्वा विमोक्षफलं च ॥ अन्याकृतधर्माणां त्रीणि फलानि विपाकफलं वर्जियत्वा विमोक्षफलं च ॥

१६। कतमद्विपाकफलं । अकुशलधर्मण कुशलसास्त्रधर्मण च (यत्) प्राप्यते (तद् ) विपाकफलं । कतमदाश्रयफलं । कुशलाकुशलाव्याष्ट्रतधर्माणां नित्याचरणाभिवृद्धहिताद्यावत्प्राप्तिरित्याश्रयफलं । कतमद्विपतिफलं । कुशलानां वा अथाकुशलानां वा सहवेदनीयानां या मचत्युत्कृष्टतमा (कुशला चा अकुशला चा ) वेदनीयता सोच्यते ऽधिपतिफलं । कतमत्कायबलफलं । कायव्यापारकृत-कर्मादिकमुच्यते कायवलफलं । कतमद्विमोक्षफलं । झानेन क्रुशिनरोध उच्यते विमोक्षफलम् ॥

२०। कुरालम्लमकुरालम्लमव्याकृतम्लं चेति मूलं त्रिविघं॥ कुरालम्लम् अलोमः अद्वेषः अमोहश्च। इति त्रिविघं कुरालमूलं॥ अकुरालमूलं लोमः द्वेषः मोहश्च॥ चतुर्विधमव्याकृतमूलं। अव्याकृतं रागः। अव्याकृता ऽविद्या। अव्याकृता दृष्टिः। अव्याकृतो मानः॥

२१। त्रिविधा धर्माः । कुशलधर्माः । अकुशलधर्माः । अव्याकृत-धर्माञ्च ॥ कतमे कुशलधर्माः । कुशलानि कायवाक्कर्माणि । कुशलं चित्तं । (कुशलाः) चित्तसंप्रयुक्ता धर्माः चित्तविप्रयुक्ताञ्च संस्काराः । प्रतिसंख्यानिरोधः । इति कुशलधर्माः ॥ कतमे ऽकुशला धर्माः । अकुशलानि कायवाक्कर्माणि । अकुशलं चित्तं । (अकुशलाः) चित्तसंप्रयुक्ता धर्माः चित्तविप्रयुक्ताञ्च संस्काराः । इत्युकुशलधर्माः ॥ कतमे ऽव्याञ्चतधर्माः । अव्याञ्चतानि कायवाक्कर्माणि । अव्याञ्चतं चित्तं । (अव्याञ्चताः ) चित्तसंप्रयुक्ता धर्माः चित्तविष्रयुक्ताश्च संस्काराः । अप्रतिसंख्यानिरोधः । इत्यव्याञ्चतधर्माः ॥

२२। मद्यपानविरितः। दानं। चंदना। गुरुकारः। इत्येवमादि। इति कुशलकायवाक्कर्मसंग्रहः॥ मद्यपानं। ताडनं। मदमानः। (अ)गुरुकारः। इत्येवमादि। इत्यकुशलकायवाक्कर्मसंग्रहः॥ इति दशकर्म पथाः॥

२३ । असंगृहीतानि कामघातुकायवाक्कर्माणि कामघातुचतुर्महाभृत-कृतानि ॥ एवं रूपघातु (कायवाक्कर्माणि)॥ अनास्त्रवाणि कायवाक्कर्माणि कतमधातुर्महाभृतहतानि । पड्भूरयाश्रयाणि तद्भूमिचतुर्महाभूतहतानि । आरूप्य-घातूपपत्तावेवं मूलाधिगानि अनास्त्रवाणि कायवाक्कर्माण्यपि तद्भूमिचतुर्महा-भूतहतानि ॥

२४। त्रिधा जीवितोपरमः (=मरणम्)। आयुःक्षयेण न पुण्यक्षयेण। पुण्यक्षयेण नायुःक्षयेण। पुण्यक्षयेण आयुःक्षयेण च॥

[ इत्यभिधर्मामृतशास्त्रे कर्मनिर्देशो नाम चतुर्थो बिन्दुः ॥ ]

२२ दानादिभिष्पलक्षणिविधया कुशलकायवाक्कर्मणां मदापानादिभिरकुशलकायवाक्कर्मणां संग्रहोपायं प्रदर्श "इति दशक्मपथाः" इत्यत्रोपसंहारे इतिपदं प्रकारिनदर्शनपरं । तेन एवं प्रकारेण कुशलकर्मण्यानां तत्र कुशलक्ष्मण्यानां तत्र कुशलक्ष्मण्यानां तत्र कुशलक्ष्मण्यान्य अवुशलक्ष्मण्यान्य अवुशलक्ष्मण्याः द्विविधाः भवन्ति कुशलक्ष्मण्य अवुशलक्ष्मण्य । तत्र कुशलानं त्रिधाविभागः । कायण्यचित्तं वाक्मण्यारितं मनःभुचितं चेति । कायण्यचित्ते तिस्रो विरतयः—प्राणातिपाताद्विरतिः अदत्तादानाद् विरतिः कामिष्यायाराद विरतिद्व । वाक्णचित्रते चतसौ विरतयः—पृषावादात्प्रतिविरतिः पाक्ष्याद्प्रतिविरतिः पेशुन्यात्प्रतिविरतिः संभिष्णप्रलापात्प्रतिविरतिःच । मनः सुचिरते तिस्रो विरतयः—अभिध्यायाः प्रतिविरतिः अव्यापादात्प्रतिविरतिः मिध्याद्धः प्रतिविरतिद्व । यथा कुशलानां तथा अवुशलानामपि कायवाग्मनोभेदेन त्रिधाविभागः । तथाद्वि । कायदुद्वरितं वायुद्वरितं मनोदुद्वरितं चेति । तत्र कायदुद्वरिते प्राणातिपानस्य अद्तादानस्य कामिभथ्याचारस्य चेति त्रिविधत्याकुशलकर्मणः संग्रहः । वायुद्वरिते मृपावादस्य पाक्ष्यस्य पेशुन्यस्य संभिन्नप्रलापस्य चेति चतुर्विधत्याकुशलकर्मणः संग्रहः । मनोदुद्वरिते अभिष्यायाः व्यापादस्य मिथ्याद्धदेक्विति त्रिविधत्याकुशलस्यकर्मणः संग्रहः । मनोदुद्वरिते अभिष्यायाः व्यापादस्य मिथ्याद्धदेक्विति त्रिविधत्याकुशलस्यकर्मणः संग्रहः । तथा चाह भगवान्—

अथसा व मलं समुद्धितं तदुद्धाय तमेव खादति । एवं अतिधोनचारिनं सककम्मानि नयन्ति दुःगतिं ॥ [धम्मपद २४०] इति ॥

## पंचमो बिन्दुः

#### स्कत्धाः धातवः आयतनानि च

१। सर्वसास्रवधर्माश्चतुर्वस्तुहेयाः । कतमेन्यश्चतु (वंस्तुन्यः)। अनित्यतः । अनात्मतः । दुःबतः । अशुचितश्च ॥ क्रोशा ह्यास्रवाः । तत्कस्य हेतोः । सर्वोषपत्तिदेशामिगमने चित्तस्य नेरन्तंपण स्रवत्वेन संसार-पतनहेतुत्वादुच्यन्ते आस्रवाः ॥ त्रिणु धातुष्वद्योत्तरातं क्रोशाः । अद्यानवित-वन्धनानि । दश संयोजनानि । इतोमे क्लेशाः कुतः स्थानात्प्रभवन्ति । उच्यते । सास्रवधर्मेन्यः । अपि चोच्यन्ते उपादानस्कन्धा इति क्लोशस्थानमिति च । ततोऽत्र द्विचिधाः पंचस्कन्धाः सास्रवा अनास्रवाश्च । उपादानस्कन्धाः सर्वे सास्रवाः ॥

२। कतमो रूपस्कन्धः । सर्घं चतुमहाभूतस्तं द्वादशायतनेपु व्यपहाय मन आयतनं सर्वाण्यन्यान्यायतनानि धर्मायतनसंग्रहोतमधिक्षतिरूपं चेति रूप-स्कन्धः ॥ रूपस्कन्धो द्विधिधः । सनिदर्शनो ऽनिदर्शनः । कतमः सनिदर्शनः । एकमायतनं । रूपायतनं । कतमो ऽनिदर्शनः । नयायतनानि धर्मायतन-संग्रहोतमधिक्षतिरूपं च ॥ रूपं पुनस्त्रिधिधं । सनिदर्शनं सप्रतिधं । अनिदर्शनं सप्रतिधं च । रूपायतनं सनिदर्शनं सप्रतिधं । अन्यानि नषायतनान्यनिद्शनानि सप्रतिधानि । धर्मायतनमिक्शिरूपं चानिदर्शने अप्रतिधे ॥ इति रूपस्कन्धः ॥

३। कतमो वेदनास्कल्धः। वेदना ऽनुभवः पश्चिष्टपर्शजः॥ द्विविधा वेदना। कायवेदना मनोवेदना च॥ त्रिविधा वेदना। दुःस्रा वेदना सुस्रावेदना

<sup>\*</sup> न हि कित्विदेको धर्मः स्थिरो ध्रुवः कूटस्यः सात्मकः सपुद्रलः सजीवो ऽहमस्मीति वचनाहाँ ममेदिमितिवचनाहों नित्य शास्त्रतः । नापि चास्ति कांश्यद्धमों भवित समुख्याः । प्रत्युत सर्वे धर्मा अनला'—धरमपद २७९)। निर्वाणमप्यनात्मकं यस्मात् सर्वो पादानवत् तत्रात्मोपादनमपि क्षीणं भवित । सचायमात्मवादो नैव निरात्मं स्थातुं शक्तोति । यच्वेतस्यालंबनं तद्विवेचनीयमेवेति धर्माणां स्कंधादिमिविवेचनमारभ्यते । विवेचितेषु धर्मेषु ज्ञायते यदिमे धर्माः सर्वे वा आत्मवादालंबनत्या ऽभ्युपगम्यन्ते । धर्माणामन्यतरो वा किश्चद् आत्मवादालंबनं भविति । एवं धर्मभुपादाय लोकव्यवहारे प्रयुक्तस्य आत्मवादस्य स्वरूपं प्रकटीमवित । तथ्वेव सर्वेदस्युपगतोऽर्थः । यथा चक्रादिसमुह्विशेष-मुपादाय लोके स्थल्याति । सर्वेत सर्वेदसमुह्विशेष-मुपादाय लोके स्थल्याति भविति । तथ्वेव सर्वधादिसमुह्विशेषे लोकिकानामात्मस्यातिः । सा

अदुःखासुखावेदना च ॥ चतुर्विधा वेदना । कायव्याद्यता अव्याद्यता मनोव्याद्यता अव्याद्यता च ॥ पंचविधा वेदना । पंच वेदनेन्द्रियाणि । (सुखं दुःखं सीमनस्यं दीमंनस्यमुपेक्षा च )॥ पोढा वेदना । चक्षुःसंस्पर्शजा वेदना श्रोत्र । व्राण्ठ जिह्ना कायव्य मनःसंस्पर्शजा वेदना च ॥ अष्टादशिवधा वेदना । चक्षुराद्याः (पड्वेदनाः ) सानुखसीमनस्याः (सदुःखदीमनस्याः ) सोपेक्षाश्च ॥ पट्त्रिशद्विधा वेदना । अष्टादशिवधा वेदना । अप्रादशिवधा वेदना । पर्तिसकाः पर्तिश्रात् ॥ प्रतिसक्तं क्षणे क्षणे समुद्यन्त्य-संख्येया वेदनाः ॥ इति वेदनास्कन्धः ॥

४। कतमः संशास्कन्धः। चित्तं विविधं प्रतोत्य सर्वधर्माः संज्ञा। सा त्रिविधा। परित्ता। महतो। (तदितराच)। असंख्येयभेदभिन्नबाह्यायतन-संग्रहप्रत्ययेन संज्ञायने इति संज्ञास्कन्धः॥

 अतमः संस्कारस्कन्थः । संस्कृतधर्मेषु संस्काराः संस्कृविति
 विविधान् धर्मानिति संस्कारस्कन्थः ॥ स द्विविधः । चित्तसंप्रयुक्तः चित्त-विप्रयुक्तश्च ॥ कतमित्र्वससंप्रयुक्तः । चेतना स्पर्शः स्मृतिरित्याद्यो धर्मा इति
 वित्तसंप्रयुक्तः ॥ कतमित्र्वसयिप्रयुक्तः । प्राप्तिरासंक्षिकं निरोधसमापित्रिरित्यादि-श्वित्तविप्रयुक्तः ॥ इति संस्कारस्कन्थः ॥

ह्यात्मस्यानिः विद्यार्थस्यकादिशिशप्रममूदे मिन स्थवन् विद्यार्णस्कंथादिविशेषसमूहे सिन न भवितव्या । परं लोकानां सा स्थानि लोकपरलेकनृष्णाश्वादः भविन । तृष्णामूलाश्च सर्वलीकिककलहिवादाः । तस्मात् सर्वतृष्णास्वरूपाः सवादोपादानीनराध्याय नदालंबनभूनानां धर्माणां स्कन्धादिविभागलक्षणेः स्वरूपं निर्धार्यात्त्वयं प्रतिपिध्यने । स चायं प्रांतपेध्यत्वेन वर्णिन आत्मवादो द्विविधः । प्रथमो भवित अहमिनि संयुत्तराध्रयः । द्विनायो भविन ममिनिसंद्रतेराध्यः । तथाहे संयुनिविर्वाणालम्बनापि चेद्भवित । निर्वाणं विक्रात्मनमेधभविन नरविकात्मनं मीनमात्रप्रकाद्यं निर्वाणं । तथा चोक्तं नागार्जु नपादैः—

निर्माध्यनुपादनी निर्वाणं मे भविष्यति । इति येषां प्रवस्तेषामुपादनमहाप्रवः ॥ [ मथ्यमककारिका ]

यच निर्वाण' यःच परमधर्म यःच परमार्थः म न राज्देवेंस्यते । सोऽस्ति साक्षात्कर्तव्योऽर्थः । साक्षातकृतपरमार्थस्य धर्मदेशाना कथं मवर्ताति नागार्जुनासार्यपादेरेशोकाः—

> नोदाहनं त्यया किंचिदेकमप्यक्षरं विभो । कृत्सनश्च वैनेयजनो धर्मवरेण निपनः ॥ [बोधिचर्यावनार ९।३६ इलात्रोद्धृतं नागार्जुनस्य चतुःस्तवपद्मम् ]

- ६। कतमो विश्वानस्कंधः। नोलपोतलोहितादीन्ध्रमीन् विविनक्ति विश्वानं। विश्वानं हि षड्विधं। चक्कुविश्वानं श्रोत्रः व्याणः जिह्वाः कायः मनोविश्वानं च॥ कतमश्चश्चविश्वानं। चक्कुरिन्द्रियाश्रया रूपप्रश्वतिरुच्यते चक्कुविश्वानं। एवं श्रोत्रव्याणजिह्वाकाय (निद्रयाश्रयाः शस्त्रपन्धरसस्त्रप्रस्यश्चरत्यः श्रोत्रव्याणजिह्वाकायविश्वानानि)। मनद्दन्द्रयाश्चया धर्मप्रश्वितरुच्यते मनाविश्वानं॥ इति विश्वानस्कन्धः॥
- ७। द्वादशायतनानि। चश्चरायतनं श्रोत्रः घाणः जिह्वाः कायः मन आयतनं। इत्याध्यात्मिकानि पडायतनानि। स्वाः श्राध्यः गन्धः रसः स्व्रप्तृत्व्यः धर्मायतनं। इति बाह्यानि षडायतनानि॥ अपि च न्रश्चर्विद्वानान् यावन्मनो-विज्ञानं (इति पड्विद्वानानि द्वादशायतनेः सहः) संभूय अष्टादशः (धर्मा भवन्ति अष्टादश धातवः)॥
- ८। उपादाय चत्वारि महाभूतानि (६प-) प्रसादकतं ६पविश्वानप्रत्यय उच्यते चक्षुः। एवं चत्वारि महाभूतानि उपादाय (६प) प्रसादकताः शम्द्रगन्ध-रसस्त्रष्टव्यविद्यानप्रत्ययाः उच्यन्ते श्लोत्रघाणांजहाकायाः॥
- ह। सर्वस्य चश्चिविज्ञानस्य विषयो रूपं द्वादशियां। दोघं। हस्यं। आलोकः। अन्धकारः। नीलं। पीतं। लोहितं। अवदातं। स्थूलः— स्क्ष्मरूपं। नमोरूपं। कायविज्ञाप्तरूपं (=संस्थानरूपं)॥ सर्वस्य श्रोत्रविज्ञानस्य विषयः शब्दः। सत्त्वसंख्यातः शब्दः असत्त्वसंख्यातः शब्दःव॥ सर्वस्य द्वाण-विज्ञानस्य विषयो गन्धः। सुरिमरसुरिमश्चेत्यादि गन्धः॥ सर्वस्य जिङ्कानस्य विषयो रसः। कपायामुलवणितिकमधुरादिस्त्रयःपिष्टिविधो रसः॥

तस्माद् अहंममसंग्रतिद्वितयव्यवह।यंस्य सर्वदोषमूलकस्य आत्मवादस्य हेयावमेव भविन हिनाय न तुपादेयत्वं । के नामात्मवादस्य दोषा इत्यिशकृत्य प्राहुः—

आत्मनि सिनपरसंज्ञा स्वपरिमागात्परिप्रहृद्वे थी।

अनयोः संप्रतिकदा दोषाः सर्वे प्रजायन्ते ॥ इति ॥ [ बोधिचर्यावतारपंचिका ९।७८ इत्यत्रोद्धृतं ]

अतएव भगवतापि हेयत्वेनात्मवादं स्वीकृत्य अनात्मवादो विद्युद्धिरूपनिर्वाणस्य मार्ग इत्युक्तं । तथा च थम्मपदाभाणकानां गाथा—

> सब्बे धम्मा अनत्ताति यदा पञ्जाय पस्सति । अथ निब्बन्दति दुक्खे एस मम्गो विसुद्धिया ॥ [ धम्मपद २७९ ] इति ॥

सर्वस्य कायविज्ञानस्य विषयः स्प्रपृत्यं । श्लक्ष्णलघुगुरुखरमृदुशोतोष्णबुभुक्षा-पिपासाचतुर्महाभूतादिः॥ सर्वमनोविज्ञानस्य विषयो धर्मः। तथाहि सर्वधर्माः॥

- १०। पंच विज्ञानानि न शक्तु वन्ति विवेक्तं। मनोविज्ञानं शक्तोति विवेकं। विक्तं मनो विज्ञानमित्यनर्थान्तरं। निरुक्तावेवान्तरम्॥
- ११। इन्द्रियविषयविज्ञानसंनिपातजः स्पशः । स्पर्शसहजा वेदनाद्याः। दश महाभूमिकाः दशक्तेशमहाभूमिकाः दश परित्तक्केशभूमिकाः—इत्येते धर्मा एकचित्तजा एकालंबना एकश्रया एकोत्पादा एकनिरोधाः। तथाहि। प्रदीप-प्रकाशोष्माण एकोत्पादा एकाश्रया एकनिरोधाः॥
- १२ । अप्टादशसु कित कुशलाः कत्यकुशलाः कत्यव्याकृताः । अष्टावच्या-कृताः । दश व्याख्यास्यामः । रूपं शब्दः सप्तविज्ञानानि धर्मश्च (इति दश धातवः ) कुशला अकुशला अव्याकृताश्च ।
- १३। कतमत् कुशलरूपं । कुशल कायविद्यप्तिः । कतमदकुशलरूपं। अकुशला कायविद्यप्तिः । कतमद्व्याञ्चतं रूपं। प्रियत्वा कुशलाकुशलकाय-विद्यप्ती सर्वमन्यदूपमव्याञ्चतं ॥ एवं गोचरः शब्दः ॥
- १४। चक्षुविद्यानं भवति कुशलमकुशलमन्याकृतं। कतमत्कुशलं। कुशलिवत्तसंप्रयुक्तं चक्षुविद्यानं। कतमदकुशलं। अकुशलिवत्तसंप्रयुक्तं चक्षु-विद्यानं। कतमद्व्याकृतं। अन्याकृतिवत्तसंप्रयुक्तं चक्षुविद्यानं॥ एवं श्रोत्र भ्राणिजिह्याकायमनोविद्यानानि मनश्च॥
  - १५। धर्मः कुरालो वा भवत्यकुरालो वा ऽच्याकृतो वा। कतमः कुरालः।

स चायं हेयत्वेन संगत आत्मवादस्तैर्थिकानामागमेषु नैकरूपो दश्यते । तत्रोपनिषद्वादिनां सिचदानन्दमय आत्मा यस्यायं परिणामो वा विवतौ वा सर्वचराचरप्रपक्षः सौगतानामुपादानस्कन्धेभ्यो नातिरिच्यते । यश्च सर्वप्रपक्षश्चन्यः सर्वव्यवहारानर्हः केवलमौनमात्रप्रकाश्यः परमार्थः तैरात्मेति वा व्रह्मित वा स्वीक्रयते स सौगतानां निर्वाणाद्व्यतिरिक्तो भवति यद्यपि सौगतानां निरवत्या न स आत्मपदेन व्यवहार्यः । अहमितिसंग्रतेः ममेतिसंग्रतेश्च सर्वयेव यो न भवति विषयः स एव परमार्थः स न मनोवाग्विकल्पविषयः । यश्च भवति तयोः संग्रतो विषयः सोऽनित्यः दुःख इति सिचदानन्द- लक्षणेन व्यविद्विरात्मपदेन निरुक्तोऽपि न तथा निरुक्त्यहों भवति । कथं यश्च अनित्यः यश्च दुःखः सोऽस्माक्मात्मा मवेत् । कथं च तादशे अस्थिरे च दुःखे च मममावो युक्तो भवेत् । तथोक्तं भगवता सचक स्थानतेश्च [ मिजम्मनिकाय, सुक्त ३५ ]—"तत् कि मन्यसे अग्निवेश्मन् (=अग्निवेश्सन् ) ! यत् त्वमेवं वदसि रूपं [ वेदना, संज्ञा, संस्काराः, विज्ञानं ] मे आत्मा वर्तते तिस्मन् रूपे

कुशलकायचायकर्माणि कुशलाः वेदनासंज्ञासंस्कारस्कन्धाः प्रतिसंख्यानिरोधस्व। कतमो ऽकुशलः । अकुशलकायचाक्कर्माण अकुशला वेदनासंज्ञ।संस्कारस्कन्धाः॥ कतमो ऽव्याकृतः । अव्याकृतवेदनासंज्ञासंस्कारस्कन्धाः आकाशानान्त्यायतनम् अप्रतिसंख्यानिरोधस्व॥ .

१६ । अद्यादशसु कति सास्रवाः कत्यनास्त्रयाः। पंचदश सास्त्रवाः॥ त्रीन् व्यस्यास्यामः॥

१७। क्तमे त्रयः। मनः। धर्मः। मनाविश्वानं च। साम्रविन्तसं-प्रयुक्तं मनः साम्नवं। अनास्त्रवित्तसंप्रयुक्तं मनोऽनास्त्रवं॥ मनोविश्वानमपि तथा॥

१८। सास्रवकायवाक्कर्माणि सास्रवा वेदनासंश्वासंस्कारस्कन्धा इति सास्रवो धर्मः। अनास्रवकायवाक्कर्माणि अनास्रवा वेदनासंश्वासंस्कारस्कन्धा असंस्कृतधर्माञ्जेत्यनास्रवो धर्मः॥

१६। अष्टादशसु कित कामघातुप्रतिसंयुक्ताः । कित रूपघातुप्रतिसंयुक्ताः । कत्यारूपघातुप्रतिसंयुक्ताः । कत्यप्रतिसंयुक्ताः । चत्वारः कामघातुप्रतिसंयुक्ताः । गन्धः । रसः । प्राणविद्यानं । जिद्याविद्यानं । कवलीकाराद्यारस्थानत्यात् ॥ चतुर्दश व्याख्यास्यामः ॥ चश्चः कामघातुप्रतिसंयुक्तं । कतमत्कामघात्प्रतिसंयुक्तं । कामघातुप्रतिसंयुक्तं ॥ एवं श्रोत्रद्याणजिद्याकायरूपशब्दस्थाने कामघातुप्रतिसंयुक्ताने कामघातुप्रतिसंयुक्ताने कामघातुप्रतिसंयुक्तवतुर्महाभूतक्तं ॥

२०। कतमे रूपधातुप्रतिसंयुक्ताः। चश्चः रूपधात्प्रतिसंयुक्तं रूपधातु-

<sup>ि</sup>वदनायां, संज्ञायां, संस्कारेषु, विज्ञाने ] वश एवं मे रूपं [ वेदना, संज्ञा, संस्कारां, विज्ञानं ] भवतु एवं ... मामूत्। नो हीदं गौतम। मनसि कुरु अग्निवेदमन् मनसिकृत्य स्मञ्ज... ध्याकुरु न हि ते सम्बीयन्ते पूर्वकृत्य वा ("अहं हि भो गौतम एवं वदापि रूपं मे आत्मा नेदना संज्ञा संस्काराः विज्ञानं मे आत्मा नेदना संज्ञा संस्काराः विज्ञानं ने आत्मीति" वचनेन इदमुच्यमानं ) पश्चिमं (वचनं ) पश्चिमेन वा पूर्वकं । ... तत् कि मन्यसे अग्निवेदमन् रूपं [ वेदना, संज्ञा, संस्काराः, विज्ञानं ] नित्यं वा अनित्यं वेति । अग्निर्यं भो गौतम । यरपुनरित्यं दुःखं वपरिषामधर्मं कर्यं उत्तत् सम्बनुपित्यतुं (=समझुरुटुं ) एतन्मम एवोऽहमस्मि एवं मे आत्मा—इति । नो हीदं भो कौतम । तत् कि मन्यसे अग्निवेदमन् यो ज सक्क दुःखंमहीनो दुःखमुपणतो दुःखम्भयवस्ति। कुष्यम्भतद मम एवोऽहमस्मि एवो मे आत्मा—इति समझुपप्रयति अपिनु सक्क स साम वा दुःखं पिक्कियीयात् दुःखं वा परिकिष्य विहरेदिति । कि हि स्याद् मो गौतम नो हीदं मो गौतम—

प्रतिसंयुक्तचतुर्महाभूतकृतं ॥ पवं श्रोत्रद्राणजिह्नाकायरूपशब्दस्प्रष्टव्यानि रूपधातु-प्रतिसंयुक्तानि रूपधातुप्रतिसंयुक्तचतुमंद्वाभूतकृतानि ॥

२१ । चञ्चिद्वानं कामधानुप्रतिसंयुक्तं । कतमत्कामधातुप्रतिसंयुक्तं । कामधातुचित्तसंयुक्तं चञ्चिद्विद्यानं ॥ श्रोत्रकायिद्याने अपि तथा ॥ कतमदूपधातु-प्रतिसंयुक्तं । रूपधानुचित्तसंप्रयुक्तं चञ्चिद्यानं ॥ श्रोत्रकाय(विद्याने) अपि तथा ॥

२२ । मनः कामधातुप्रतिसंयुक्तं । रूपारूप्यधातुप्रतिसंयुक्तं । अप्रतिसंयुक्तं वा भवति । कतमत्कामधातुप्रतिसंयुक्तं । कामधातुचित्तसंप्रयुक्तं मनः । कतमदूपधातुप्रतिसंयुक्तं । रूपधातुचित्तसंप्रयुक्तं मनः । कतमदारूप्यधातुप्रतिसंयुक्तं । आरूप्यधातुचित्तसंप्रयुक्तं मनः । कतमद्प्रतिसंयुक्तं । अनास्त्रचित्तसंप्रयुक्तं मनः । कतमद्प्रतिसंयुक्तं । अनास्त्रचित्तसंप्रयुक्तं मनः । मनोविद्यानमपि तथा ॥

२३ । धर्मः कामधातुप्रतिसंयुक्तः । रूपारूप्यधातुप्रतिसंयुक्तः । अप्रति-संयुक्तो वा भवति । (कतमः कामधातुप्रतिसंयुक्तः )। कामधातुप्रतिसंयुक्तकाय-वाक्कर्माणि (कामधातुप्रतिसंयुक्ताः ) वेदनासंश्वासंस्कारस्कन्धाश्चेति कामधातुप्रति-संयुक्तो धर्मः ॥ कतमो रूपधानुप्रतिसंयुक्तो (धर्मः )। रूपधातुप्रतिसंयुक्तकाय-वाक्कर्माणि (रूपधानुप्रतिसंयुक्ताः ) वेदनासंश्वासंस्कारस्कन्धाश्चेति रूपधातुप्रति-संयुक्तो धर्मः ॥ कतम आरूप्यधातुप्रतिसंयुक्तः । आरूप्यधातु (प्रतिसंयुक्त )-

#### अयमञ्ज निष्कर्षः---

लोकस्य न वशो यत्र तत्र स्कंघेषु पंचयु ।

वशो यत्र स आत्मा स्याद् अवशे कृत आत्मता ।

परिणामितयानित्ये स्कंधादौ सुखता कृतः ॥

यस्यायं परिणामोऽस्ति हावशास्त्य नात्मता ।

निष्प्रमंचोऽपि नात्मास्ति सर्वात्मोपादिवर्जनात् ॥

आत्मनो नात्र्यस्तरमाधिष्ठायंचो मुने र्मतः ।

प्रमंचो संवृतिस्त्वेषा ह्यात्मनोऽपरमार्थिका ॥

हावयौ तेन झातव्यौ परमार्थश्र संवृतिः ।

परमार्थे न चात्मादिव्यवहारो जिनोदितः ॥

संकृतौ वर्ततां नाम ममेलाहमिनीति सः ।

नीलमाकाशमित्येष व्यवहारो यथा मृष्य ॥

वेदनासंक्षासंस्कारस्कन्धाः इत्याद्धप्यधानुप्रतिसंयुक्तो धर्मः॥ कतमोऽप्रतिसंयुक्तः। अनास्त्रवकायवाक्कर्माणि अनास्त्रवा वेदनासंक्षासंस्कारस्कन्धाः इत्यप्रतिसंयुक्तो धर्मः॥

२४ । अष्टादशसु कत्यध्यातमायतनसंगृहोतानि । कति बाह्यायतन-संगृहोतानि ॥ द्वादशाध्यातमायतनसंगृहोतानि । चक्षुः श्रोत्रं ध्राणं जिह्वा कायः मनः चक्ष्विद्वानं श्रोत्र० ध्राण० जिह्वा० काय० मनोविद्यानं ॥ पड् बाह्यायतन-संगृहीतानि । क्रांशब्दः गन्धः रसः स्प्रष्टव्यं धर्माः ॥

२५। (अष्टाद्शसु) कति सिवतर्काः सिववाराः। कति सिवतर्काः अविचाराः। कत्यवितर्का अविचाराः॥ दश अवितर्का अविचाराः। पंजेन्द्रियाणि पंच विषयाश्च॥ पंच विज्ञानानि सिवतर्क(स)विचाराणि॥ त्रीन् व्याख्यास्यामः॥ मनः सिवतर्कं सिवचारं वा सिवतर्कमिवचारं वा अवितर्कमिवचारं वा। कतमत्सिविवर्कं सिवचारं। कामधातु (-विच्तं) आदिध्यान (-विच्तं) मवित सिवतर्कं सिवचारं। मध्यमध्यान (विच्तं) मवित सिवतर्कमिवचारं। चरमभूमिकं मवत्यवितर्कमिवचारं॥ मनोविज्ञानमि तथा॥ कायबाक्कमिणि सर्वे विप्रयुक्ताः संस्काराः असंस्कृतं चेत्येते धर्मा अवितर्का अविचाराः। अन्येऽधिशिष्टा मनोवत्॥

२६। (अष्टादशसु) कित सालंबनाः। कत्यनालंबनाः॥ सप्त विसानि सालंबनानि। तत्कस्य हेतोः। स्वविषयालंबनत्वात्॥ दश अनालंबनाः। पंचेन्द्रियाणि पंच विषयाश्च॥ धर्मे व्याख्यास्यामः॥ कायवाक्कर्माणि सर्वे वित्तविष्रयुक्ताः संस्काराः असंस्कृतं चेति अनालंबनाः धर्माः। तदन्ये सालंबनाः॥

२९। अष्टादशसु कत्युपासाः। कति निरनुपासाः॥ नव (उपसानुपास-मेदैन द्विविधाः)। इन्द्रियेण सह प्रत्युत्पन्ना उपासाः। विसर्वेतसिकधर्माणां सहमावात्। अतीता अनागता निरनुपासाः। विसर्वेतसिकधर्माणामसहभाषात्॥

एवसुपनिषद्वादिनां परमायं सौगतानां परमायं च यो मेहामेदः स विस्तव्य वक्तव्यः। तत्र स्वयं साक्षात्क्रव्य वेदनीयः मौनमात्रप्रकाश्यः कश्चित्यं निर्वाणक्यो वा मोक्षक्यो वा स्थवसंमतः। मेदस्त्वयं यक्तत्रोपनिषद्वादिनां "व्यहं ब्रह्मास्मि" इत्यादिश्रु तिमिरास्मव्यवहारो सवति सौचतानां तु न भवति। व्यवहारे तु य आत्मादिव्यवहारः स स्कंबाद्याश्यवः सर्वयेष मृत्यापि सोकनिवासिरिति कृत्वा मन्तव्यः।

# पष्टो बिन्दुः

# संस्काराः

- २। चतुर्रुक्षणा श्वेदन्यलक्षणा अपि भवितव्याः। सन्ति पुनर् (अन्यानि) चत्वारि (अनु-) लक्षणानि । तेषु लक्षणेषु अन्यचतुर्लक्षणानां सहोत्पादः। (कतमानि तानि)। जातिजातिः स्थितिस्थितिः जराजरा मनित्यताऽनित्यता॥ यद्ये वमनवस्था (-प्रसंगः)। (न)। विपरिधर्तमानाः (संस्कृतधर्माः) स्वलक्षणा (प्व) मवन्ति॥
- 3 । सर्वसंस्कारधर्मा द्विविधाः । वित्तसंप्रयुक्ता श्चित्तविप्रयुक्ताः ॥ कतमे वित्तसंप्रयुक्ताः । वेदना संझा चेतना स्पर्शः मनस्कारः छन्दः अधिमुक्तिः श्रद्धा वीर्यं स्मृतिः समाधिः मितः वितर्कः विचारः मिध्यासंस्कारः (=मिध्याकृत्यं =मिध्याकर्मं) अमिथ्या संस्कारः (=अमिथ्याकृत्यं =सम्यक्कमं ) कुप्रालमूलं अकुप्रालमूलं अव्याकृतमूलं सर्वक्रे शवन्धनसंयोजनानि सर्वप्रशा—इत्येवं विविधा-श्चित्तसंप्रयुक्ता धर्मा उच्यन्ते वित्तसंप्रयुक्तसंस्काराः ॥

<sup>\*</sup> संस्कृतधर्माः कुतो भवन्ति । हेतुप्रत्ययजा एव संस्कृतधर्माः ॥ अत्र प्रायः सर्वे प्रांचो दार्घानिका एकमता व्यपहाय चार्वाकं यो हि स्वभावत एव धर्माणामुत्पत्ति प्रतिपादयति । परं सर्वेद्यामुत्पत्तिमतां हेतुः कः ? इत्यत्र सन्ति विविधा मतवादाः । तत्र बौद्धानां मते यः कोऽपि हेतुः सौऽनित्यो विपरिणामधर्मा भवितव्यः । न तु कश्चित कूटम्थो नित्योऽविपरिणामधर्मा । ताहशहेतुमावः स्कंधादीनामेव नान्येषां सर्वथैवादशनामीश्वरादीनां । विभज्यायौऽयमत्र वक्तव्यः । तत्र प्राधान्येनेते चत्वारो वा पंच वा हेतुवादिनः—

क, स्कन्धहेतुवादिनो बौद्धाः।

ख् आत्महेतुवादिन उपनिषत्परायणाः।

ग ईश्वरहेत्रवादिनः नैयायिकवैशेषिकाद्याः।

- ४। कतमे चित्तविप्रयुक्ताः संस्काराः। प्राप्तिः जातिः स्थितिः जरा अनित्यता असंश्चिसमापत्तिः निरोधसमापत्तिः आसंश्चिकायतनं विविधा देशप्राप्तिः वस्तुप्राप्तिः आयतनप्राप्तिः नामकायः पदकायः व्यंजनकायः पृथग्जनत्वम् इत्येवं विविधा धर्मा श्चित्तविप्रयुक्ताः संस्काराः॥
- ५। (चत्वारः प्रत्ययाः) । हेतुप्रत्ययः समन्तरप्रत्ययः आलंबनप्रत्ययः अभिपतिप्रत्ययः। चतुभर्यः प्रत्ययेभ्यः सर्वसंस्कृतधर्माणामुत्पादः॥
- र्१। कतमो हेतुप्रत्ययः। पंच हेतवः। संप्रयुक्तक(हेतुः) सहभू० सभाग० सर्वत्रग० विपाकहेतु रितिहेतुप्रत्ययः॥ कतमः समनन्तरप्रत्ययः। सर्वधर्मेषु वित्तचैतिसिका धर्मा निरुद्धा धर्मा उत्पन्ना भवन्ति समनन्तरप्रत्ययाः॥ कतम आलंबनप्रत्ययः। क्षणालंबनो हि चित्तचैतिसिकधर्मोत्पादः। इत्यालंबनप्रत्ययः॥ कतमो ऽधिपतिप्रत्ययः। सर्वाणि सहस्रशो वस्तूनि परस्परमन्याबाधकानि। इत्यिधपतिप्रत्ययः॥
- ९। षड् हेतवः। संप्रयुक्तकहेतुः सहभू० सभाग० सर्वत्रग० विपाक० कारणहेतुः॥ कतमः संप्रयुक्तकहेतुः। चित्तं सर्वचैतसिकधर्महेतुः सर्वचैतसिक धर्मा श्वित्तहेतवः। इति संप्रयुक्तकहेतुः॥ कतमः सहभूहेतुः। सर्वधर्मा अन्योन्यसहायाः। चित्तं सर्वचैतसिकधर्महेतुः। सर्वचैतिसकधर्मा श्चित्तहेतवः। सहोत्पादानि चत्वारि महाभूतानि सहभूहेतुकानि। (चतुर्महाभ्त)कृतं रूपं (सहभू-हेतुकं)। चित्तसंप्रयुक्ताः संस्काराः चित्तचैत्तधर्माः चित्तविप्रयुक्ताः संस्काराः (सहभू-) हेतुकाः॥ कतमः सभागहेतुः। पूर्वजातं कुशलं पच्चाज्जा-

एतेषूपिनषद्वादिनामात्मा द्विविधः सप्रयंचो निष्प्रयंचः। तत्र निष्प्रयंचो हि कार्यकारणत्वादिसर्व-धर्मप्रेतिषेधेन निरूप्यमाणोऽद्वे तवादिनां परमाथौं न बौद्धसंमनिर्न्वाणादितिरिक्तो भवति। सप्रयंचस्य परिणामितया सर्वधर्मशालितया स्कन्धपश्चकस्येव विकृतभावस्तत एव हेतुभावो ज्ञातव्यः। येषां तु संप्रपञ्चस्यापि परमार्थत्वं नित्यत्वं च ते तु नैव निराकर्तव्या अस्माभिः प्रत्युत 'ते प्रपश्चपरमार्थाः' इत्युक्त्रोपेक्षणीयाः॥

**ईश्वरकारणवादो द्विविधः । केवलनिमित्तकारणवादो यथा नेयायिकानां । उपदानाभिन्ननिमित्त-** कारणवादो यथा भागवतानां । सोऽयमीश्वरः किं लक्षणः १ उच्यते—जगन्निर्माणकृत् । कर्मफलदाता ।

घ अकृतिहेतुवादिनः सांख्याः।

<sup>💌</sup> परमाणुहेतुवादिनो मीमांसकादयः ॥

तस्य कुत्रालस्य (समागहेतः)। पूर्वजातमकुत्रालं पश्चाउजातस्याकुत्रालस्य (समागहेतुः)। पूर्वजातमध्याकृतं पश्चाउजातस्याच्याकृतस्य (समागहेतुः)॥ कत्रमः सर्वत्रगहेतुः। सत्कायदृष्टिः आत्मविकन्यो नित्य आत्मेति सर्वोपादान-स्कन्येषु अस्ति नित्य आत्मा अस्ति सुक्षं अस्ति शुविता—पवमादि। इति सर्वक्रेशोत्पादः॥ कतमो विपाकहेतुः। कुत्राला जातिः सुक्षो

सर्वज्ञः । सर्वशिक्तमान् । सर्वप्रेरकः । निम्नहानुमहकर्ना । नित्यः । इत्यादिर्वहुरुक्षणः । न इस्मदादिमिरनीश्वरे र्वक् शक्यः । परं स नाहशोप्यपरीक्षणीयो नास्ति पूर्वः परीक्षितत्वात् । तत्र यादशं तेन जगद् निर्मितं तद् रुष्ट्वा तस्य सर्वज्ञता सर्वशक्तिमसा अययार्था प्रनीयते । रक्षते हि जगदिदं हीनप्रणीतमावेन प्रणीतं बहुदुःखमन्यसुखं क्षणमंगुरं । न हि कश्चित् समयौ सुद्धिमान् कारुणिकस्तया कुर्यात् । तत एव सहृदयः कश्चिदीश्वरस्य 'अपंडितनां' प्रकटयसाह—

स्टबति तावदरोक्गुणाकरं पुरुषरत्रमलंकरणं भुवः । तद्पि तत्क्षणभंगि करोति चेदहह कष्टमपंडिनता विधेः ॥ इति ॥

तथा च भवतु नाम कश्चिदीश्वरः । न वयं तं निवारयामः । प्रत्युत विपुलदुःक्षां नत्कृतां जगतीं दृष्ट्वा न तस्य सर्वञ्चतां सर्वशक्तिमत्वं द्याद्धतामनुष्ठहकर्तृ त्वं वा प्रतिश्रोतुं शक्तुमः । निष्रहकर्तृ त्वमिष तस्य नोपपद्यते । कथं वा तदुपपद्यतां ? जगति सज्जनानेव दुर्गतान् दृष्ट्वा कस्य तस्य निष्रहकरण-व्यापारे परमिन्ध्रणे मवेदास्था । ननु दुर्गताः स्वकृतं मंजते । ईश्वरस्तु तेषां यथा कमं पल्ट्यतिति । इन्त विष्यमुपन्यस्तं । यदि कर्मकर्ता स्वतन्त्रः स्यात् तदेश्वरः फल्ट्याता कथमिष न्यायाधीशवत् निष्रहकरणेऽनपराधो मवेत । तदेव तु नास्ति । सर्वप्रेरकः खलु भवतीश्वरः । तथोकः—

मज्ञो जन्तुरनीशोयमात्मनः सुखदुःसयोः।

ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्स्वर्गं वा शश्रमेव च ॥ [ सर्वदर्शनसंप्रह ] इति ॥ जानकपि जीवो चरत्यधर्मं न च चरति धर्म तत्तस्येश्वरस्यैव प्रेरणा । तथा च मारते दुर्योधन वचनं—

> जानामि धर्मं न च मे प्रशृति जानाम्यधर्मं न च मे निर्शृतिः। केनापि देवेन हृदिस्थितेन

> > यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥ इति ॥

विपाकः। अकुप्राला जातिः दुःको विपाकः॥ कतमः कारणहेतुः। सर्वधर्मा अन्योन्यमप्रतिधातका न च स्थापका न च स्थितिकाः (प्रत्युत क्षणं क्षणं विपरि-वर्तमाना मवन्ति कारणहेतवः)॥

जनयित । तथा च मागवतानामीश्वरं विष्णुं दूखयन्त आहुमिह्स्वराः— "विष्णुस्छलीद्वेषी ह्यविवेकी विशेषतः" [शिवपुराण, रहसीहता कुमारखण्ड ] इत्यादि । उदाजह स्व वृत्रबधबित्वन्धवात्रिवध-निरपराधपनीत्यागादयो दृषणानि । इदमतिकथाकित्यितं दृषणजातं निवारियतुमशक्य । परं सुगतं विष्णोरवतारं प्रकल्प्य यादशाभ्याख्यानं पौराणिकः कृतं तद्यनोदायितुं शक्यं । बौद्धपरंपराया ज्ञायते यत्सुगतो महासत्त्वो मानव एव परमेष प्रधानेन (=तपोबलेन ) समन्वागतो लोकोत्तरेण ध्यानबलेन युक्तो प्रज्ञापारिमित्तासुपेतः "बहुजनिहताय बहुजनसुखाय लोकानुकंपाय अर्थाय हिताय सुखाय देवमनुष्याणां" [वनयपिटक, महावग्य ] "आदिकल्याणं मध्ये कल्याणं पर्यवसानकत्याणं धर्मं" [वनयपिटक, महावग्य ] देशवित सम । न तु लोकवंचनाय तेन धर्म उपदिष्टः । पर पौराषिकाः वंचनाभ्याख्यानेन विष्णुत्वेन संमतमिप सुगतं अभ्याख्यापयित । तथा चात्र केचन पौराषिकाः स्लोकाः—

देवासुरमभूग्र दं विव्यमन्द्शतं पुरा ।
तिस्मन् पराजिता देवा दत्ये इविपुरोगमेः ॥ ९ ॥
क्षीरोदस्योक्तरं कूळं गत्वाऽतप्यन्त वे तपः ।
विष्णोराराजनावांव चयुत्त्वेमं स्तवं तदा ॥ १० ॥
स्तोत्रस्य चावसाने ते दर्द्युः परमेक्तरं ॥ ३५ ॥
तमृतुः सकला देवाः प्रणिपातपुरस्तरं ॥ ३५ ॥
इत्याना नो क्याणोऽप्यावसमुत्रं च्य परमेक्तर ॥ ३५ ॥
स्वक्षकर्मामिरता वेदमार्गानुसारिषः ।
न सवकास्तेऽस्यो इन्तुमस्मामिस्तपसान्ताः ॥ ३९ ॥
इत्युक्तो सगवस्तिभ्यो मासामोहं शरीरतः ।
समुन्यादा ददौ विष्णुः प्राह चेदं स्रोत्तमान् ॥ ४९ ॥
मासामोहोऽयमिक्लान् दे स्रास्तान् मोहयिष्यति ।
ततो वष्या सविष्यन्ति वेदमार्गवहिष्कृताः ॥ ४२ ॥

—[ विष्णुपुराणे, तृतीयांशे, १७ अध्यायः ]

स्क्त्येनंत्र हि कालेन मायामोहेन तेऽसुराः । मोहिनास्तत्यकुः स्वीं ऋषीमार्गाश्रितां कर्या ॥ २३ ॥

[तत्रेष १८ अध्यायः ] इति वैष्णवे ।

८। विपाकवित्तस्य भवन्ति पंच हेतयः विना सर्वत्रगहेतुं। एवं चेत्ताः सर्वक्रिशाः पंचहेतुका व्यपहाय विपाकहेतुं। विपाकजकपस्य विप्रयुक्तसंस्काराणां भवन्ति चत्वारो हेतवः। स्थापयित्वा संप्रयुक्तहेतुं सर्वत्रगहेतुं। क्रिष्टकपस्य विप्रयुक्तसंस्काराणां चत्वारो हेतवः अन्तरेण संप्रयुक्तकहेतुं विपाकहेतुं। अन्ये ऽविष्ठाधा श्चित्तवैतिसिकथर्मा श्चतुर्हेतुकाः विना विपाकहेतुं सर्वत्रगहेतुं। अविष्ठिष्ठानामपरेषां वित्तविप्रयुक्तसंस्काराणां हो हेतू त्रयो वा हेतवः विना संप्रयुक्तसर्वत्रग-विपाकहेत्न् सभागापूर्वहेत्वोरन्यतरं विना वा। अनास्त्रवित्त्रसर्वप्रयुक्तानां धर्माणां भवन्ति त्रयो हेतवः। विहाय सभागहेतुं विपाकहेतुं सर्वत्रगहेतुं। अनास्त्रवित्तत्रस्य तिवत्तकपस्य तिवत्तविप्रयुक्तसंस्काराणां हो हेतू सहभृहेतुः कारणहेश्वत॥

ततः कलौ संप्रवृत्ते संमोहाय सुरहिषां ।
बुद्धो नाम्ना जिनसुतः कीकटेषु मविष्यति ॥२४॥

[ सागवते, प्रथमस्कंधे, १६ अथ्यायः ] इति मागवते ।
पुरा देवासुरे युद्धे देत्ये देवाः पराजिताः ।
रक्ष रक्षेति शरणं वदन्तो जम्मुरीक्षरं ॥

मायामोहस्वरूपो ऽसौ शुद्धोदनसुतो ऽभवत् ।
मोहयामास देखांस्तान् त्याजितान् वेदधर्मकं ॥

[ अभिपुराणे १६ अष्यायः ] इत्यामेथे ।
पुनक्ष वेदमार्गो हि निन्दितो नवमे मवे ।

िश्वपूराणे खसंहितायां, कुमारसंहे । इति शैवे

एतेन पौराणिकत्रचनकलापेन एकतो बुद्धिषये पौराणिकानामञ्चानं प्रमीतं मवित परतो महत्या देवताया ईश्वरादिपदाभिषेयाया स्वोपकारपरापकाराभ्यां संप्रयुक्तो हीनप्रयाकनस्वमावोऽपि चक्षुगो चरो भवति । ताहकोश्वरस्य कृते सगें दुनिवारवानार्थपरंपरा । ततः सौगताः क्रमपि स्रष्टारं क्रमेपस्त्रदातारं महेश्वरं न कल्पयन्ति । उपनिषद्वादिनोऽप्यस्मिक्षयं सौगतसहायका एव ईश्वरवादं खंबयन्तः [ द्रष्ट्रव्यान्यत्र ब्रह्मसूत्राणि २।२।३७-४१ सर्शांकरमाष्याणि ] महतुपकुर्वन्ति । तस्माकं श्वरादिकृतं जगद्शेषं न वा सर्वः जगत्यरदत्तपस्त्रातुमीिग । प्रस्युतः आत्मशर्पोऽयं आत्मनायोऽयं \* शहेषकं कर्मस्वको मवित कर्मदायादः कर्मबन्धः कर्मप्रतिशरणः \*\*। उक्तमि—

स्थापितं नास्तिकमतं वेदमार्गविरोधकृत ॥

- \* महापरिनिब्बानसुत्ते "अत्तदीपा विहरय अत्तसरणा । धम्मदीपा धम्मसरणा अनव्यसरणा" इति ।
- \*\* धम्मपदे—"अत्ता हि अत्तनो नाथो को हि नाथो परो सिया" इति ।
- \*\*\* कम्मविभंगसुत्तन्ते---"कम्मस्सका माणव सत्ता कम्मदायादा कम्मवन्यू कम्मपटिसरणा" इति ।

ह । वित्तचैतिसिकधर्माणां चतुभ्यः प्रत्ययेभ्य उत्पादः । आसंज्ञिकसमापत्ते - वित्तविप्रयुक्त-विरोधसमापत्ते स्व त्रिभ्यः प्रत्ययेभ्य उत्पादो उन्तरेणालंबनप्रत्ययेन । वित्तविप्रयुक्त-संस्काराणां सर्वेकपिधर्माणां च द्वाभ्यां प्रत्ययाभ्यामुत्पादः विना समनन्तरप्रत्यय-मालंबनप्रत्ययं च । न हि कस्यविद्धर्मस्य (केवलात् ) एकस्मात् प्रत्ययादु उत्पादः । अन्यधर्मबलादु (हि मवति ) उत्पादः ॥

> सुरक्स्य दुःस्क्स्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुतुद्धिरेषा । स्वकर्मसूत्रप्र (१ प्र)धिनो हि लोकः कर्ताहमस्मीति त्रथाभिमानः ॥ इति ॥

> > —[ बोधचयवितारपंजिका, ९।११९ टीकोड्टृतं, pp. 548-9]

प्रकृतिकारणवादे यावदंशे प्रकृतिः परिणामिनी तावदंशे सा स्कन्धान्तर्भूता। यावदंशे नित्या परिकृत्यिता तावदंशे न सौगतसंगता। परमाणवोऽपि तथा परिणाम्यंशतो भवन्ति स्कन्धसमाः नित्यांशतो सर्वयेव सौगतानामसंगताः। स्कन्धसमः स्कन्धेव्वन्तर्भावयितुमर्हः परिवर्तनशीलः कश्चिद्पि अशास्त्रतानुच्छेद्ध्यम्युक्तोऽधौ भवित सौगतरप्रसाख्येयः स्थापयित्वा निर्वाणं सर्वसंस्कृतधर्मभिन्नः। तनोऽत्र प्रकृतिकारणवादे परमाणुकारणवादे वर्तमानां नित्यतां प्रति विप्रतिपन्नानां सौगतानां भवित सर्वदा नित्यक्टस्थकारणवादिनराकरणाय प्रयक्षः। तथा चाह नागार्जुनः—-

न कर्तव्यं भवेत्किचिदनारच्या क्रिया भवेत् । कारकः स्यादकुर्वाणः ग्रूत्यतां प्रतिवाधतः ॥ अजानमनिरुद्धं च कूटस्यं च भविष्यति । विचित्रामिरवस्थाभिः स्वभावे रहितं जगत् ॥

—[ मध्यामिककारिका २४।५४-५५ ] इति ।

धर्मकीतिस्तु "क्रमयौगपद्याभ्यामधिक्रयाऽयोगाद्धिक्रियासामध्येलक्षणमतो निवृत्तमित्यसदेव स्यात्" [ वाद-न्याय, पृष्ठ ७ ] इति कूटस्थहेतुवादं निराचकार । अत्र समासेनोक्तं व्याकुर्वकाह शान्तरक्षितः— "क्षक्षणिकद्वेनाधिमतस्य भावस्य क्रमेण तावद्धिक्रिया न युज्यते । कार्यनिर्वर्तनयोग्यस्य स्वभावस्य सद्य सत्तात् । अन्यथा पश्चाद्धि न कुर्यात् पूर्वस्वभावाप्रच्युतः पुरावत् ।...न चाप्यक्षणिकत्वेनोपगतस्य सकृरकार्यमुत्यद्यमानमुपल्लभ्यते क्रमसंमवदर्शनात् । तदेवमक्षणिकः पदार्थः क्रमेण युगपद् वा न कांचिद्ध्यर्थिक्रयामात्रामंशतोऽपि क्षमो निर्वतयिद्धिमत्यसत्त्वमेवास्य ।" इति । तार्किकाणां सोऽयं शिरशीक्षाजनकोऽयं युक्तिवादो धर्मकीतिशान्तरिक्षत्वयन्तादिग्रन्थेभ्यो विस्तरेण विज्ञातव्यः । इतिदिक् ॥

- १०। एको धर्मः त्रिकसंनिपातजः स्पर्शः। (तेन) सह जायते वेदना॥ संज्ञा चेतना मनस्कारः छन्दः अधिमुक्तिः श्रद्धा वोर्थं स्मृतिः समाधिः प्रज्ञा उपेक्षा च चित्तसहोत्थानाः सह (चित्तेन) संसित्ध्यन्ते । इत्येते धर्माः (सर्व)- चित्तसाधारणाः॥
- ११। त्रिधर्मसंनिपातजः स्पर्शः । कायिक्तानुमयो वेदना । विश्वान-विशेषालंबना संश्चा । (मानसं) कर्म चेतना । विलाधिस्मरणं मनस्कारः। कर्तु काम्यता च्छन्दः । विलानावरणमधिमुक्तः । (श्रद्धानं ) श्रद्धा । विविध-कृत्योद्योगो वोर्यम् । प्रत्ययद्वद्धतया ऽविस्मरणं स्मृतिः । विलस्थावांचल्यं समाधिः । धर्मविवेकः प्रश्चा । मनसो ऽनासंग उपेक्षा । (सा हि ) वस्तुप्रत्ययो-त्थाना भवति ॥
- १२। वित्तधर्मसंप्रयोगेण भवति सर्वधर्मसिद्धिः। वेदना संज्ञा स्पर्शः चेतना मनस्कारः छन्दः अधिमुक्तिः स्मृतिः समाधिः प्रज्ञा— इत्येते दश महाभूमिका धर्माः। तत्कस्य हेतोः। सर्वचित्तसहोत्पादात्॥
- १३। कतमः संप्रयोगः। एकालंबने संस्करणं नोपचयो नापचय इति संप्रयोगः॥
- १४। दश क्रोशमहाभूमिकाः सर्वाकुत्रालवित्तसहजाः—आश्रद्वण्यं कौसीचं मुषितस्मृतिता वित्तविक्षेपः मोहः मिथ्यामनस्कारः मिथ्याधिमुक्तिः श्रीद्वत्यं अविद्या मिथ्यासंस्कारः (=मिथ्याकृत्यं =मिथ्याकर्म)॥
- १५। कतमदाश्रद्धयं। चितस्य धर्मे ऽनवतारः॥ कतमत् कीसीदां। कृत्येषु वित्तपरिश्रान्तिः॥ कतमा मुक्तिस्मृतिता। विस्मरणं॥ कतम-श्चित्तविक्षेपः। वित्तस्यैकाग्रताऽभावः॥ कतमो मोहः। वस्तुष्वनवबोधः॥ कतमो मिथ्यामनस्कारः। मार्गस्यास्मरणं॥ कतमा मिथ्याधिमुक्तिः। विपर्यासा-परित्यागः॥ कतमदौद्धत्यं। वित्तास्थैयं॥ कतमा अविद्या। श्रेधातुकम-

१०-१२ इतः परिच्छेदसमाप्तिं यावत् चतारिशत्संख्यानां चैतसिकानामुदेशनिर्देशः । कोशनिर्दिष्ट-संख्यातस्त एवे न्यूना मन्ये उपलक्षणार्थं पठिता न तु इयन्त एवेति निर्धारणार्थम् । तन्नापि इह चित्त-संप्रयुक्ता धर्मा एवनिर्दिष्टः । विप्रयुक्तास्तु सप्तदश चरमपरिच्छेदे परिगणिताः । तेषु चैत्तधर्मेषु इन्द्रियविषयविक्रानानां त्रयाणां संनिपातात् संयोगाद् भवति स्पर्शः । वेदना नाम सुस्तस्य=कायिकस्य अनुकृष्ठानुसवस्य, सौमनस्यस्य=मानसिकस्य अनुकृष्ठानुसवस्य, दुःसस्य=कायिकस्य प्रतिकृष्ठानुमवस्य,

ज्ञानं ॥ कतमो मिथ्यासंस्कारः (=मिथ्याकृत्यं =मिथ्या कर्म)। कुशलधर्मेष्व-नवस्थितिः ॥

१६ । दश परित्तक्केशभूमिकाः । द्वेषः उपनाहः स्रक्षः प्रदाशः माया शास्यः मात्सर्थे ईर्ष्या मानः महामानः ॥

१७। कतमो द्वेषः। क्रोधेन वित्तवलता॥ कतम उपनाहः। मनसो विषका (=वैरानुबन्धिनी) स्थितिः॥ कतमो प्रश्नः। पापवस्तुगोपनं॥ कतमः प्रदाशः। अधर्मषस्तुग्रहणे त्वरा न च परित्यागः॥ कतमा माया कायवचनाभ्यां जनवंचनं॥ कतमत् शाल्यं। वेतसः कुटिलाग्रहः॥ कतमद् मात्सर्यं। वित्तस्य स्त्रहेमयाद् (दानकर्मणि) अप्रवृत्तिः॥ कतमा ईर्ष्या। परसंपद्दर्शनाद्सहिष्णुता॥ कतमो मानः। अधमेष्वातमोत्कर्षः। उत्कृष्टेष्वातमसमता॥ कतमो महामानः। समेषु महानहमिति। महत्सु ज्येष्ठो ऽहमिति॥ एता दश क्रेशभूमयो मनोविश्वानसंप्रयुक्ता न तु पंचविश्वान (-संप्रयुक्ताः) भवन्तोति परित्तभूमयः॥

१८। पतेषु सप्त क्वेशाः कामधातुप्रतिसंयुक्ताः। शाष्ट्यं कामधातु (-प्रतिसंयुक्तः) ब्रह्मलोक (-प्रतिसंयुक्तः) च । मानमहामानौ त्रिधातु-प्रतिसंयुक्तो॥

दीर्मनस्यस्य=मानसिकस्य प्रतिकूलानुभवस्य, कायचित्तयोरनुकूलप्रतिकूलोभयभेदहीनाया उपेक्षायाश्च वेदनीयता। निर्विकल्पा=निर्निम्ता=निर्विशेषा बुद्धि हैं विर्ज्ञानं, सेयं बुद्धिः सविकल्पा=सिनिम्ता=सिवशेषा भवित संज्ञा। तथोक्तं—"संज्ञा निमित्तोद्यहणात्मिका" इति [कोश १।१४]। चेतना नाम कर्मापरपर्याया कियापरपर्याया वा प्रवृत्ति र्मनसः। मनस्कारो नाम तेषां तेषां धर्माणां पुनःपुनर्मनसिकरणं येन विस्मरणं न भवेदिति। छन्दो नाम अभिलाषः। अधिमुक्तिः सद्विषया भवित्। अधिमोक्षः दढनिश्चयः दढविश्वासःऽविचलाभिनिवेशः—इति पर्यायाः। श्रद्धा चित्तप्रसादः मनसः कल्लुक्राहित्यं। वीर्यमुत्साहः। स्पृतिः चित्तस्योपस्थितिः। समाधिः एकाव्रता। प्रज्ञा सद्सद्विकेष्ठद्धिः। वर्येश्वा तटस्थना मन्यस्थता—इति पर्यायाः। आश्रद्धयं श्रद्धाविपरीतता। कीसीयं नाम वीर्यविरोधीधर्मः आलस्यं अनुत्साहः। मुक्तिस्पृतिता स्पृतिहोनता। चित्तविशेषः असमाहित्वित्ता। मोहः मुद्धिति बोद्धं न प्रभवित—इति मोहः। मिथ्यामनस्कारः मनसिकरणीयस्य यत् न मनसिकरणं। मिथ्याधिमुक्तिः मिथ्याधिमोक्षः असलाग्रहः वितथाभिनिवेशः। औद्धत्यं चित्तश्चानता। अविद्यामोहौ पर्यायसमाविप विभन्ज्यनिर्दिष्टो। तयोरत्र मात्रामेदो न स्वरूपभेदोऽनवबोधस्योभयत्र समानत्वात्। मिथ्यासंस्कारः=मिथ्याकृत्यं=मिथ्याकर्म नाम यत्पुण्यविषये प्रमत्मावः मृवानुशोचनं। द्वेषः मैत्रीविरोधी सत्त्वानामपकारको धर्मविशेषः। क्रोधद्वेषी पर्यायसमौ। प्रमत्मावः मृवानुशोचनं। द्वेषः मैत्रीविरोधी सत्त्वानामपकारको धर्मविशेषः। क्रोधद्वेषी पर्यायसमौ।

१६। दश कुशलमहाभूमिकाः। अलोभः अद्वेगः श्रद्धा प्रश्नविधः अप्रमादः चीर्यं उपेक्षा अविहिसा होः अपत्रपा॥

२०। कतमो ऽलोमः। स्वपरकायसंपत्तावरागो ऽस्वार्थश्व॥ कतमो ऽद्वेषः। सत्वपक्षासरवपश्चयोरव्यापाद्विसोत्पादः॥ कतमा श्रद्धा। इति यथाभूतवस्तुनि वित्तसंप्रसादः॥ कतमा प्रश्निष्ठः। वित्तसुत्रालता दौण्डुल्य-(=गुक्त्व =स्त्यानिमद्ध)परित्यागेन (वित्तस्य)लघुभूतता शोतोभूतता॥ कतमो ऽप्रमादः। वित्तस्य कुत्रालघर्मप्रतिसंयोगः॥ कतमव वीर्यं। कुत्रालघर्मोत्सादः॥ कतमा उपेक्षा। सर्वधर्मेष्वप्रतिष्ठा॥ कतमा अविद्या। सर्वसत्वेषु काय-वाग्मनोभिरनपकारः॥ कतमा हीः। आत्मकृतपापकृत्ये लज्जा॥ कतमा अपत्रपा। लोकेषु अकरणीयकरणे (लज्जना) अपत्रपा॥ इत्येते दशधर्माः सर्वकुशलवित्तसंप्रयुक्ता भवन्तोत्युच्यन्ते महाभूमिकाः॥

२१। त्रोण्यायतनानि । रागायतनं अरागायतनं रागारागायतनं च॥ रागायतने मैथुनकामः मात्सर्यं लोभः तृष्णा—स्त्येवमादिक्केशानामुत्पादः।

क्रोथः कोपः स्थापित्रोषः स हृदि विनिग्हों हेषः । प्रकाशनां गतः क्रोधः । उपानाहों हेषस्य स्थिता "वेर बाँधना" हित भाषा । अश्वशाक्ययो व्याप्या नयोभेदाभंदिनदर्शनेन कर्तय्या । पापास्मा हि स्वात्मानं पापधर्मयुक्तं यदा प्रच्छाद्य तं पुण्यात्मरूपेण दर्शयति नदा नस्य सेयं चित्तवृत्तिः कदाचित् अक्षपदेनाभिधीयते कदाचित् शाक्यपदेन । तत्र पापप्रच्छादने निरता चित्तवृत्तिः यदा युक्तिचातुर्यं विनेव पापं प्रच्छाद्यति तदा सा अक्ष इत्युच्यते । यदा तु सा युक्तिचातुर्यसिहृता पापं प्रच्छाद्यति तदा सा शाक्यमित्युच्यते । उभयत्र पापप्रच्छाद्नं । एकत्र युक्तिरहितं परत्र युक्तिसहितमितिभेदः । प्रदाशः चंडता । माया वंचना "ठगी" इति भाषा । मात्सर्य कृपणता "कंजूजी मक्स्तीवृत्ती"— इति भाषापर्यायौ । ईर्ध्या चित्तव्यारोषः "ढाइ" इति भाषा । अलाभः उत्सर्गदृतिः । अहृषः मैत्री । श्रद्धाः प्रसादः । प्रश्रव्यः कायचित्तयोः कर्मण्यता । अप्रमादः सावधानता । वीर्यं उत्साहः । उपेशा अनासक्तिः । अविहिंसा अहिंसा सत्त्वमैत्रो । हीः धर्मभीरुपुद्रलानां मनिस वर्तमाना लज्जा । अपत्रपा लोकापवादभीरुपुद्रलानां मनिस वर्तमाना लज्जा ।

अभिधर्मामृते चैतारचतारिशद् हि संख्यया । कोशे षडिभका एकादश होयाः समुखये ॥ द्वादश त्वधिकाः ख्यातास्तेऽमिधर्मार्थसंप्रहे । उपलक्षणपरा तेन गणनेयं प्रतीयते ॥ अरागायतने द्वेषकलहेर्घ्यादीनां क्लेशानामुत्पादः । रागारागायतने ऽविद्यामाह-मदमानादयः क्लेशा उत्पद्यन्ते ॥

२२। सर्वसंयोजनक्कोशानां त्रिषु विषेषु संग्रहः। तत्कस्य हैतोः। तेषां त्रयाणामकुशलमूल्रत्वात्। सर्वसंयोजनक्कोशानां त्रिभिरेते विषेक्त्पादः। एतानि छिन्दन्ति त्रीणि कुशलमूलानि क्कोशाय विक्षेपाय प्रभवन्ति त्रैधातुकानां सत्त्वानामिति त्रिविष —संग्रहः॥

[ इत्यभिधर्मामृतशास्त्रे संस्कार्रानर्देशो नाम पष्टो विन्दुः ॥ ]

#### सतमो बिन्दुः

# प्रतोत्यसमुत्पाद<u>ः</u>

- १। द्वादश प्रत्ययाः । अविद्या संस्काराः विकानं नामरूपं पडायतनं स्पर्शः वेदना तृष्णा उपादानं भवः जातिः जरामरणं॥
- २। पते द्वादश प्रत्यया स्त्रिविधा भवन्ति । होशः कमं दुःशं व॥ होश स्त्रिविधः। अविद्या तृष्णा उपादानं च॥ द्विविधं कमं। संस्काराः भवश्व॥ सप्तिविधं दुःशं। विद्वानं नामक्ष्पं पडायतनं स्पर्शः वेदना जाति जरामरणं च॥ द्वी (प्रत्ययो) अतीतसंगृहीतो । द्वी (प्रत्ययो) अनागतसंगृहीतो । अष्टी (प्रत्ययाः) प्रत्युत्पन्नसंगृहीताः॥
- ३। क्रीश कर्महेतुः। कर्म दुःखहेतुः। दुःखं क्रीशहेतुः। क्रीश क्रीशहेतुः। क्रीशः कर्महेतुः। कर्म दुःखहेतुः। दुःखं दुःखहेतुः। इत्येव क्रमणोत्पादः॥
- ४। अतीताविद्यासहरूतसर्वक्रेशसंत्रयुक्ता भवत्यविद्या॥ एतां प्रतोत्य कियते कर्म। कर्मकरणादु भवति लोकफलं । इत्युच्यते संस्कारः॥ एतान् संस्कारान् प्रतीत्य संक्षिष्टं चित्तं लभते कायेन्द्रियविश्वानानि । तथाहि। वत्सः विज्ञानाति मातरं । इति विश्वानं ॥ एतदिश्वानसहज्ञाश्वत्वारो ऽक्किपस्कंधाः (तत्-) संतानजं चापि कपम् इति नामक्ष्पं॥ चश्चरादीन्द्रियगोचराश्रयं भवति वद्यायतनं ॥ इन्द्रियविषयविश्वानानां संनिपातादु भवति स्पर्शः ॥ स्पर्शाज्जायते वेदना—इति वेदना ॥ वेदनासंगेन भवति तृष्णा ॥ तृष्णायाः क्रिशेणोद्यम इत्युपादानं ॥ उद्यमेन करोति कर्मेति भवः ॥ अनागतफलमुच्यते जातिः ॥ जातिरूत्याद्यति दुःखमपरिमेयमिति जरामरणं॥

१ अविद्याद्यो द्वाद्शप्रख्याः संसारचक्रस्यांगमावेन प्रवर्तन्ते । सौगतसमयानुमता अपि ते सर्वरनु-मन्तव्या न प्रत्याख्यातव्या इति शंकराचार्यः । तथा चाह्य—यद्यपि मोक्ता प्रशासिता वा कश्चिच्चेतनः संदंता स्थिरो बाभ्युपगम्यते तथाप्यविद्यादीनामित्तरेतरकारणत्वादुपपद्यते छोक्यात्रा । तस्यां चोपपद्यमाचायां न किंचिदपरमपेक्षितव्यमस्ति । ते चाविद्याद्यः—अविद्या संस्कारः विश्वानं नामरूपं

- ५। पुनः खलु न जानात्यविद्या चत्चारि सत्यानि। अध्यात्मबहिर्घा धर्मान् अतोतानागतप्रत्युत्पन्नबुद्धधर्मान् सर्वहेतुप्रत्ययान् एवंभूतान् विविधान सत्यधर्मान् न जानातीत्युच्यते ऽविद्या॥
- ६। मूढः पुद्गल श्चरित त्रिविधां चर्याः। शुभचर्याः अशुभचर्याः अशुभचर्याः । अशुभचर्याः ॥ कतमा शुभाचर्याः। यया प्राप्यते कुरालफलं ॥ कतमा अशुभचर्याः। यया प्राप्यते उकुरालफलं ॥ कतमा अशुभचर्याः। कपाक्षपधातूपपत्तिः॥
- ७। पुनः स्नलु दानं शीलं ध्यानं (नाम शुभवर्या)॥ दानं कतमत्। दानं द्विषिधं। प्रथममामिषदानं द्वितीयं धर्मदानं॥ पंचिषधं शीलग्रहणं। गृह्णाति वेच् छीलं यावदन्तं । व्यषदानयत्यकुशलिक्तमलम्। सर्वदा स्मृतः, संप्रजन्यः, न गवेपयन्ति लोकफलम्॥ ध्यानं (नाम) अशुविभावना आनापानादिस्मृतिः सर्वसास्त्रवकुशलसमाधिधर्माः॥ इति शुभवर्या॥
- ८। अशुभचर्या (पुनः) कतमा। त्रीण्यकुत्रालमूलानि दशकुशलकर्म-प्रयादयो विविधानि पापानीत्युच्यते ऽशुभचर्या॥

अक्षोभ्याचर्या (पुनः) कतमा । प्रथमध्यानाद् यावत् नैव संज्ञाना-संज्ञा(यतन) समाधिरित्युच्यते ऽक्षोभ्यचर्या ॥

६। श्रेहेतुकसास्त्रविक्षानमुपादाय प्रथमाद् यावत् सप्तमं भवम्—इत्युच्यते विक्वानं । विक्वानादु भवति नामक्षपं । वेदनासंक्षासंस्कारविक्वानस्कंथा इति नाम । चत्वारि महाभूतानि तत्कृतं कृपं चेति कृपं । नामकृपाज्जायते पडायतनं । पडायतनाज्जायते स्पर्शः । स्पर्शः षड्विधः कायोत्थप्रतिघ-मानसोत्थाधिवचन (-भेदेन) द्विप्रकारः । पड्विक्वानविकत्पहेतोः पड्विधः स्पर्शः ॥

पडायतनं स्पर्शः वेदना तृष्णा उपादानं भवः जाति र्जरामरणं शोकः परिदेवना दुःखं दुर्मनस्ता— इत्येवंजातीयका इतरेतरहेतुकाः सौगतेसमये क्वचित्संक्षिप्ता निर्दिष्टाः क्वचित् प्रपंचिताः । सर्वेषामप्ययम-विद्यादिकलापोऽप्रस्याख्येयः । [ ब्रह्मसूत्रकारीरिकमाध्यं २।२।१९ सूत्रे ] ।।

ये अरियसकानि विभावयन्ति गंमीरपञ्जेन सुदेसितानि ।

किंचापि ते होन्ति भुसप्पमत्ता न ते भवं अद्वमं आदियन्ति ॥ [ सुत्तिनपात-रतनसुत्ते ] इति । प्रथम्पनानां विज्ञानसंतानस्य भवप्रवृत्ति नं संख्यातुं शक्यते । ते हि स्ववृतकुञ्चलाकुञ्चल-कर्मवशाय् विविधेषु योनिषु संसरन्तः ज्वावक्यवोपपत्ति प्रतिक्रयन्ते ॥

९ प्रथमाव् बावत् सप्तमं भवमिति । स्रोतमापश्चस्य विज्ञानसंतानः यावत् सप्तमं भवं प्रवर्तते न सत उत्तरं । तथाचोक्तं गायायाम्—

- १०। स्पर्शाज्जायते ऽजुनयः नानुनयः नानुनयननानुनयः। (त्रिभ्य प्रभ्यः) त्रिविधा वेदना। दुःस्ता सुस्ता अदुःसासुस्ता। दुःस्ता वेदना सत्तमा। द्रेषहेतु (द्रेष-)हेतुका। सुस्ता वेदना कतमा। रागहेतुः (राग-)हेतुका। अदुःसासुस्ता वेदना कतमा। अविद्याहेतुर् (अविद्या)हेतुका॥
- ११। सुबस्योत्पादः सुबस्य स्थितिः असुबस्य भंग इत्युच्यते सुबा वेदना। दुःबस्योत्पादः दुःबस्य स्थितिः अदुःबस्य मंग इत्युच्यते दुःबा वेदना। न जानात्यसुखं झानकाले सुखं चेत्युच्यते ऽदुःकासुका वेदना॥
- १२। (वेदनया) जायते त्रिविधा तृष्णा। कामतृष्णा रूपतृष्णा अरूपतृष्णा। गवेषणा-ऽतृप्तिस्रक्षणया तृष्णया जायते वतुर्विधमुपादानं। कामोपादानं द्वष्ट्युपादानं शिलोपादानं आत्मोपादानं॥
- १३। कामघातुप्रतिसंयुक्ता अपहाय द्वादशदृष्टीः सर्वे ऽन्यक्केशा इति कामोपादानं । चतस्रो मिध्यादृष्टय इति दृष्ट्युपादानं । तैथिकशीलप्रहणं विधिकमार्गान्वेषणमिति शीलोपादानं । कपाकपधातुप्रतिसंयुक्ता अपहाय चतुर्विशति दृष्टीः सर्वे ऽन्यक्केशा इत्यात्मोपादानं ॥
- १४। चतुर्भ्य उपादानेभ्यो जायते सर्ववन्धनहेतुकर्मायतनं (यदुच्यते) त्रिविधो मवः काममवः रूपभवः आरूप्यमव इति ॥ भवाजजाता पंचस्कंधोपलिध-रूप्यते जातिः ॥ विकारक्षयदुःसं हि जरा । जरा द्विविधा । एका हासरूपा जरा । अपरा स्वयं परणं (=कालमरणं) पर (कृतेन) आधातेन मरणं (=अकालमरणं) च ॥

१३ द्वादशदृष्टीरिति । कामधातौ दुःखसत्यदर्शनहेयाः पंच दृष्ट्यः । तथा हि । सत्कायदृष्टिः अन्तप्राहृदृष्टिः सिथ्यादृष्टिः दृष्टिपरामर्शः शीलव्रतपरामर्शः । मिथ्यादृष्टिः दृष्टिपरामर्श्वः दृष्टि न केवलं दुःखसत्यदर्शनहेये प्रत्युत समुद्यनिरोधमार्गसत्यदर्शनहेये अपि भवतः । एवमेतिव्रविधसत्यदर्शनमेदेन तयोः संख्या पट् । पूर्वं दुःख्वदर्शनहेया दृष्ट्यः पंचिति संभूग एकाद्धा । तत्र शीलव्रत-परामर्शो यो दुःखसत्यदर्शनहेयतया गणितः स मार्गसत्यदर्शनहेयोऽपि भवतिति तदस्य मेदान्तरं गृद्धीत्वा पूर्वे रेकादश्वमेदेः सद्द कामधातुप्रतिसंयुक्तदृष्टीनां संख्या द्वादश भवति । मूल्यंषदृष्टीनां-सत्यदर्शनाश्रयोऽयं विस्तरः । चतुविशतिदृष्टिगिति । यथा कामधातौ द्वादशहृष्ट्यः संख्याताः तथैव क्रयमत्वाविष्टि द्वादश्वः सद्ध्याताः तथैव क्रयमत्वाविष्टि द्वादश्वः सद्ध्याताः तथैव क्रयमत्वाविष्टि द्वादश्वः सद्ध्याताः । तथैव चारूप्यधाताविष्ट द्वादश्वः सद्ध्याताः प्रत्ये स्तरम्याद्वप्रतिसंयुक्त भवन्ति । मूल्यंच्वः स्तर्थेनश्रयविस्तरस्य धातुमेदेनायं प्रयंचः ॥

१५। प्राप्तिः (अत्र संसारे) शोकदीर्मनस्यपरिदेवनोपायासदुःखानां। शोकः कतमः। मनसोऽनादेयेऽनमीष्टे वस्तुन्यागते मनस्ताप उच्यते शोकः। परिदेवनं कतमत्। रोदनं चिविधं विलप्य रोदनमुच्यते परिदेवनं। दुःखं कतमत्। कायक्केश उच्यते दुःखं। दीर्मनस्यं कतमत्। मनःक्केश उच्यते दीर्मनस्यं। उपायासः कतमः। राजपुरुपद् जलाद् अग्नेश्चौरादे चिविध आतंकः (तथाभृतं) अन्यत् कारित्रं चेत्युच्यते उपायासः॥

१६। एवमपिमेयस्य दुःखस्कन्धस्योदयो भवत्यविद्यादीन्प्रतीत्य। एतेषां प्रत्ययानां निरोधे सर्वविपाकफलस्य भवति निरोधः। एवमपिमेयस्य दुःखस्कन्ध-स्योदयो निरुध्यते॥

१७। षड्विधयोगेन पुद्गलकायावातिः । षड्विधाः कतमे । चत्वारि महाभृतानि आकाशं विज्ञानं । पृथिवी आपः तेजः वायुः (इति चत्वारि भूतानि )। त्रीणि महाभूतानि रूपवन्ति पृथिवी आपः तेजश् (च) तुल्रनोयानि दीर्घहस्व-खरमृदूनि (च)। वायुः (वातीति)। वायुप्रकार एकविधः। चत्वारि महाभूतानि नित्यमभेदेन सह (स्थितानि)। खरलक्षणा पृथिवी। स्नेहलक्षणा आपः। उष्णतालक्षणो ऽग्निः। ईरणलक्षणो वायुः। वाह्यचतुर्महाभूतनिष्पन्नानि भवन्ति चत्वार्यध्यात्मिकानि महाभूतानि। रूपे ऽवकाशः चक्षुविज्ञानप्रत्ययः आभ्यन्तरो बाह्यस्चेत्युच्यते आकाशं। पंच विज्ञानि सास्त्रवमनोविज्ञानं चेति विज्ञानं॥

१८। जातो लोकः षड्विधो (भवति)। (तत्र पुद्गले भवति) खरायता पृथिवी। जलं स्निग्धं। अग्निः पूर्तिगन्धदहनः। वायुरोरणः आसनोत्थानगति-कर्मकः। जातिवृद्धिहेतुकमाकाशं। पेयखाद्यपरिणामको वायुः धारण(कर्मा)। विज्ञानं (यद्-) बलेन भवति जीवितम् इति पुद्गलः॥

[ इत्यभिधर्मामृतशास्त्रे प्रतीत्यसमुत्पादनिर्देशो नाम सप्तमो बिन्दुः ॥ ]

#### अष्टमी बिन्दुः

# परिशुद्धेन्द्रियाणि

१। रागद्वेपमोहेश्चित्तसंप्रयोगो नाम क्रेशः स उन्यते संयोजनं।
(तत्-) परिहातुकामस्य त्रिधियं (मयति प्रहाणं)। विष्कंमण(-प्रहाणं)।
(तत्नंग-) प्रहाणं। प्रह्मया समुक्छेद(-प्रहाणं) च ॥ पिष्कंमण(-प्रहाणं)
कतमत्। अप्राप्ते उनास्त्रयन्ति शीलप्रहणभावनभ्यां स्थापयित रागद्वेपमोहान्
वित्तं भवत्यनुपादानमिति विष्कंमण(प्रहाणं)॥ (तद्रंग) प्रहाणं कतमत्।
प्राप्य थ्यानसमाधि परित्यजति कामदुश्चरितमनुशालथर्मां श्चेति (तद्रंग) प्रहाणं॥
प्रह्मया समुक्छेद्यहाणं कतमत्। प्रवुद्धमते दुःखमालंथ्य भावयतः (क्रेश-)
समुक्छेद इति (प्रह्मया) समुक्छेद (प्रहाणं)। यथा विष्कंमण(काले) यथा वा
(तद्रंग) प्रहाणकले (चित्तस्य) विशुद्धि निप वा विशुद्धिः (न तथा समुक्छेदप्रहाणकाले)। अनास्त्रवप्रक्षया प्रहाणं तु विशुद्धिरेव॥

२। द्वाविशितिरिदियाणि। (तत्र) बाह्ययतनानि (पोडश)। पुरुषेन्द्रयं स्त्री० जीवित० दुःख० सुख० दोर्मनस्य० सोमनस्य० उपेक्षा० श्रद्धा० स्मृति० समाधि० प्रक्षा० श्राक्षास्यामि० श्राक्षा० श्राक्षातावीन्द्रयं। अध्यात्मिकानि पिडन्द्रियाणि यथा पूर्वमुक्तानि ॥ पुंलक्षणं पुरुपिक्षानमिति पुरुपेन्द्रियं। स्त्रीलक्षणं स्त्रीधिक्षानमिति स्त्रीन्द्रियं। त्रीधातुकजीवनलक्षणमिति जीवितेन्द्रियं। यंत्रभविक्षानसंयुक्ता सुखा वेदनेति सुखेन्द्रियं। पंत्रधिक्षानसंप्रयुक्ता दुःखा वेदनेति दुःखन्द्रियं। मनोविक्षानसंप्रयुक्ता दुःखा वेदनेति स्त्रीमनस्येन्द्रियं। मनोविक्षानसंप्रयुक्ता दुःखा वेदनेति दोर्मनस्येन्द्रियं। पद्धिक्षानसंप्रयुक्ता अदुःखाऽसुखा वेदनेत्युपेक्षेन्द्रियं। सर्वकुशलधर्मेषु श्रद्धानमिति श्रद्धेन्द्रियं। एवं वीर्य-स्मृतिसमाधि-प्रक्षेन्द्रियाणि। दृदश्रद्धादृद्धधर्ममार्गसंप्राहकाणि श्रनास्रवाणि नवेन्द्रियाणी-

२ उद्देशे पूर्व दुःखस्य तुनः मुखस्य पाठः । लक्षणकरणे तु पूर्व मुखं लक्षितं परस्ताद् दुःखं लक्षितं । तत्र मुखलक्षणे पंच \*विज्ञानेति वक्तल्ये षड्विज्ञानेति पाठो ऽपपाठः । अपि चौदेशे पूर्व दौर्मनस्यं ततः सौमनस्यं । लक्षणकरणे तु तयो विपयासः । एतादशस्वलनानि चीनमाषान्तरे मुलमानि ॥

त्याज्ञास्यामीन्द्रियं। श्रद्धाविमोक्षदशैनमार्गसंत्राहकाणि अनास्त्रवाणि नवेन्द्रियाणी-त्याज्ञेन्द्रियं। अशैक्षमार्गसंत्राहकाणि अनास्त्रवनवेन्द्रियाणि आज्ञाताचीन्द्रियं॥

- ३। इन्द्रियार्थः कतमः। बलवस्वं पटुत्वं चेति इन्द्रिय(र्थः)। पडुपलिय-पुरुपल्लीजीवितेन्द्रियाणि नव लोकधातौ बलवन्ति पटूनि च। पंच वेदनेन्द्रियाणि (सुखं सोमनस्यं दुःखं दौर्मनस्यमुपेक्षा चेति) क्रोशोत्पादे बलवन्ति पटूनि च। श्रद्धादिपंचेन्द्रियाणि कुशलश्रमपु बलवन्ति पटूनि च। त्रोण्यनास्रवाणीन्द्रियाणि (आज्ञास्यामि-आज्ञा-आज्ञाताची चंति) मार्गप्राप्तिहेतुत्वानमार्गे बलवन्ति पटूनि च। सर्वेन्द्रियाणां पृथक्षृथक् स्वं बलं भवति पाटवं च॥
- ४। द्वाविशतीन्द्रियेषु कित कामधानुप्रतिसंयुक्तानि कित क्र्यारूप्यधानुप्रतिसंयुक्तानि कत्यप्रतिसंयुक्तानि ॥ चत्वारीन्द्रियाणि कामधानु प्रतिसंयुक्तानि । पुरुषस्त्रीदुःखदौर्मनस्येन्द्रियाणि ॥ पंचेन्द्रियाणि कामक्रपधानुप्रतिसंयुक्तानि । चश्चःश्लोत्रद्र्याणि ॥ सास्त्रवे सुखसौमनस्येन्द्रिये कामक्रपधानुप्रतिसंयुक्ते ॥ सास्त्रवाणि एपेक्षामनोजीवितेन्द्रियाणि श्रद्धादीनि च पंचेन्द्रियाणि सक्तःत्रिधातुप्रतिसंयुक्तानि । अनास्त्रवाणि मन इन्द्रियमुपेक्षेन्द्रियं सुखसौमनस्येन्द्रिये श्रद्धादीनि पंचेन्द्रियाणि अप्रतिसंयुक्तानि । एतानि नवेन्द्रियाणि त्रिभिरनास्रवेन्द्रियैः आश्वास्थामीन्द्रियाश्चेन्द्रियश्चातावीन्द्रियैः सह(प्रिष्ठानानि) ॥
- ५। द्वाविशतीन्द्रियेषु कत्युपात्तानि कत्यनुपात्तानि। सुखादिपंचेन्द्रियाणि श्रद्धादिपंचेन्द्रियाणि मन इन्द्रियं त्रीण्यनास्रवेन्द्रियाणि च भवन्त्यनुपात्तानि। अवशिष्टान्यन्यानीन्द्रियाणि भवन्ति उपात्तानि वा अनुपात्तानि वा॥
- हं। द्वाविशतीन्द्रियेषु कित कुशलानि कत्यकुशलानि कत्यव्याकृतानि। अष्टाचिन्द्रियाणि कुशलानि श्रद्धादीनि पंच त्रीणि चानास्त्रवाणि। अष्टाचव्याकृतानि चक्षरादिपंचेन्द्रियाणि पुरुषस्त्रीजीवितेन्द्रियाणि च। पष्टं (मन इन्द्रियं) विवेक्ष्य-माणं। मन इन्द्रियं सुखादीनि पंच वेदनेन्द्रियाणि भवन्ति कुशलानि वा अकुशलानि वा अव्याकृतानि वा॥

२ अनास्रवाणि नवेन्द्रियाणीति । मनः सुखं सीमनस्यमुपेक्षा श्रद्धा वीर्यं स्मृतिः समाधिः प्रज्ञा चेति । तथा च वक्ष्यति "एतानि नवेन्द्रियाणि त्रिभिरनास्रवेन्द्रियेः ...सह(धिष्ठानानि)"—इति [ ८।४ ] ॥ ३ पडुपलब्यि—इति । पड्विज्ञानीपलब्धिरित्यर्थः । पण्णां रूपशब्दगन्धरसस्प्रष्टव्यधर्मविषयाणां यानि षड विज्ञानानि तेषासुपलब्धिरिति यावत् ॥

- ७। द्वाविशतीन्द्रियेषु कति सास्त्रवाणि क्रत्यनास्त्रवाणि। श्रद्धादीनि पंच सुखं सीमनस्यमुपेक्षा मनश्च भवन्ति सास्त्रवाणि वा अनास्त्रवाणि वा। पश्चिमानि त्रीण्येकघानास्त्रवाण्येव। दशेन्द्रियाणि सास्त्रवाणि चश्चः श्रोत्रं द्वाणं जिह्ना कायः पुरुषः स्त्री जीवितं दीर्मनस्यं दुःखं चेति॥
- ८। त्रियोनिजातिः प्रतिलभते हे हिन्द्रये कायेन्द्रयं जीवितेन्द्रयं च।
  औपपादुकजातेः षर् सप्त अष्टी वा (इन्द्रियाणि। तथाहि।) अलिंगानां पर्।
  पक्तिंगानां सप्त। द्विलिंगानाम्ष्टी चक्षरादीनि पंच जीवितक्षीपुरुपेन्द्रियाणि च।
  अविशिष्टानामिन्द्रियाणां क्रमेण प्रतिलामः। रूपधातौ प्रथमं पिडन्द्रियाणां प्रतिलामः
  पंचानां वेदनेन्द्रियाणां जीवितेन्द्रियस्य च। अरूपधातौ प्रथमं केवलस्य जीवितेन्द्रियस्य प्रतिलामः॥ कामधातौ अञ्चाकृतचितस्य (पुद्रलस्य) क्रममृत्यौ (इन्द्रियाणि निरुध्यन्ते) चत्चारि। अष्टी वा। नच वा। दश वा॥ अकुशलचित्तस्य मृत्यौ नव। त्रयोदश वा। चतुर्दश वा। पंचदश वा॥
- १। द्वार्षिशतीन्द्रियेषु कति सत्यदर्शनहेयानि कति भावनाहेयानि कत्यहेयानि । चत्वारि इन्द्रियाणि सत्यदर्शनहेयानि वा भावनाहेयानि वा अहेयानि वा । (कतमानि चत्वारि ।) मनः सुखसौमनस्योपेक्षेन्द्रियाणि । दौर्मनस्येन्द्रियं सत्यदर्शनहेयं वा भावनाहेयं वा । श्रद्धादीनि पंचेन्द्रियाणि भावनाहेयानि वा अहेयानि वा । श्रीण्यनास्रवेन्द्रियाणि अहेयानि । अद्यशिष्टानीन्द्रियाणि भावना-हेयानि ॥

[ इत्यभिधर्मामृतशास्त्रे परिशुद्धेन्द्रियनिर्देशो नामाएमो बिन्दुः ॥ ]

#### नवमो बिन्दुः

# अनुशयाः

- १। अप्रानवित्रसयाः द्विधा प्रहीयन्ते । सत्यदर्शनेन प्रहीयन्ते भावनया च प्रहीयन्ते । अप्राविशति र्दुःखदर्शनेन प्रहीयन्ते । एकोनिर्विशतिः समुद्यदर्शनेन प्रहीयन्ते । एकोनिर्विशति निरोधदर्शनेन प्रहीयन्ते । दशि भावनया प्रहीयन्ते ॥
- २। कामधातुप्रतिसंयुक्ताः दुःखदर्शनेन प्रहीयन्ते दश अनुशयाः। समुद्यदर्शनेन प्रहोयन्ते सप्त अनुशयाः। निरोधदर्शनेन प्रहीयन्ते सप्त अनुशयाः। मार्गद्शनेन प्रहीयन्ते अष्टौ अनुशयाः। भावनया प्रहीयन्ते चत्वारः अनुशयाः। इति षट्त्रिशत्कामधातुप्रतिसंयुक्ताः॥
- ३। प्रतिघवर्जिता अन्ये ऽनुशयाः रूपारूप्यधात्वोः पृथक्पृथम् हेयाः एकत्रिंशत्॥
- ४। संक्षेपाद् वस्तुतो दशानुशयाः। सत्कायद्वृष्टिः अन्तग्राहद्वृष्टिः मिथ्या-दृष्टिः दृष्टिपरामर्शः शीळवतपरामर्शः चिचिकित्सा प्रतिघः मानः अविद्या ॥
- ५ । सत्कायद्वृष्टिः कतमा । पंचस्कन्धेषु विकल्पयत्यात्मानमित्येवं द्वष्टिकच्यते सत्कायद्वृष्टिः । लोकस्यास्ति अन्तः नास्ति अन्तः—इत्येवं द्वष्टिकच्यते अन्तग्राहद्वृष्टिः ।

नास्ति \* \* चतुःसत्यानि हेतुप्रत्ययाः फलविपाक इत्येवं दृष्टिरुच्यते मिथ्यादृष्टिः । सास्रवधर्मेषु विकल्पयति सततमग्रताम् इत्येवं दृष्टिरुच्यते

<sup>\*</sup> परिच्छेद्शीर्षकं चीनमाषान्तरे संयोजनम्-अनुशयः—ध्यानं-प्रज्ञा (च) इति छतं तत् न वस्तुतो शीर्षकं। प्रत्युत संयोजनानि विस्तरेण प्रतिपाद्य तानि ध्यानमावनया द्यातव्यानीति परिच्छेदान्ते प्रोक्तमिति सर्वस्येव परिच्छेद्दस्येदमुद्दानं तेन तिद्द त्यक्तं। अचार्यताकानुसुमहाभागः संयोजनानुशयपदाभ्यां शीर्षकमुपकल्पितवान् तद्दिप नात्रोरीकृतं द्वयोः पर्यायात् पुनरुक्तदोषापत्तेः। इह कोशमनुसरता अनुशया इति शीर्षकमुपकल्पितं॥

<sup>\* \*</sup> भस्तीति निपातोऽयं बहुत्रागमेषु प्रयुक्त इहानुकृतः।

दृष्टिपरामर्शः। अशुचिहेतुप्रत्ययेषु गवेषयति परिशुद्धमार्गमित्येवं दृष्टिरुच्यते शील-वतपरामर्शः॥

- ६ । अप्राप्तमार्गस्य मूढिवित्तस्य यदनवबोधः 'अस्ति—नास्ति' 'भवति—न भवति'—इति विविकित्सा । मूढिवित्तस्य सर्वधर्मेषु कामासंगो रागः । मूढिवित्ते ऽनिष्टमागतं प्रति वित्तकोधेन संक्षोभः प्रतिष्ठः । अहं महानिति वित्तस्योक्षति-र्मानः । सर्वधर्माः सत्यलक्षणा इत्यक्षानम् अविद्या ॥
- ७। एतानि संयोजनानि कामधाती दुःखसत्येन (हेयानि) सर्वाणि।
   समुद्यसत्येन सप्तः। निरोधसत्येनापि तथा। मार्गसत्येनाष्ट्री। (इति) सर्वाणि
   संयोजनानि सत्यदर्शहेयानि॥
- ८। कामधाती चत्वारि भावनाहेयानि। रूपारूप्यधातोः पद् भावना-हेयानि। रागो द्वेषः मानो ऽविद्या च पंचाकारहेयाः। विचिकित्सा मिथ्यादृष्टिः दृष्टिपरामर्शश्च चतुःसत्यहेयाः। सत्कायदृष्ट्यन्तप्राहदृष्टी दुःस्वसत्यहेये। शीलवत-परामर्शः दुःस्वसत्यमार्गसत्यहेयः॥
- ६। कामधाती दुःखसत्यहेयानि पड् पंच धा संयोजनानि । समुद्रयसत्य-हेयानि त्रीणि द्वे वा संयोजने ॥
  - १०। अविद्या द्विविधा दःसस्त्यहेया॥

५ कोशे पंचरष्ट्य एवं लक्षिताः—"आत्मात्मीयत्र वांच्छेदनास्तिहीनोष रष्ट्यः । अहेत्वमार्गे तहृष्टिरेतास्ता पंच रष्टयः ॥ [५१७]।" इति । तत्र अहंभावमममावौ सत्कायर्द्दिः । शाक्ष्यत्वादोच्छेदवादावन्तप्राहर्दृष्टिः । नास्ति कर्म नास्ति कर्मफर्लामिति मिथ्यार्द्दिः । ममेव सत्यं श्रेष्ठं च मदन्यद् असत्यं हीनं चेति रष्टिपरामर्शः । अहेतौ ईक्तरादौ हेतृर्दृष्टिः अमार्गे हिंसाप्रधानयज्ञादौ मार्गरिष्ठिन्चेति द्विरूपः शीलवतपरामर्शः । इति घोषक्षबसुबन्धुरुक्षणनिष्कर्षः । पदानि तु स्पष्टानि । केवलमप्रतामित्यत्र अपना सत्यश्रेष्ठमाव इत्येव व्याख्यातव्यमस्ति ॥

८ कामधातौ चत्वारि—इति । रागः द्वेषः मानः अविद्याचेति चत्वारि अमिप्रेतानि । पंचाकारहेयाः इति । पंचाकाराः चतुःसत्यानि मावनाचेति ॥

९ षड् पंच वेति । षट् विचिकित्सासहिताः सत्कायादिगंचरष्टयः । पंच केवलं पंच रष्ट्यः । श्रीणि हे वेति । श्रीणि विचित्सासहिते सिथ्यादिष्टरिष्टरिपरामर्शतं योजने । हे विचित्सारिहते ते एव हो ॥ १० अविद्या द्विविवेति । अविद्या साधारणा आत्रेणिकी च अविद्या—इति द्विविधाऽश्राभिन्नेता । अवेणिक एव आवेणिकः । ततः क्रियामावेणिकी । वेणिरिति एकराशौ बदानां केशानां संज्ञा तेन वेणिस्दं साधारणस्याप्यस्वेषसंभवात । यस्यान्यत्र संबंधो न भवितुमर्हति तद्वेणिकं वा आवेणिकं वा साधारणत्यत् । तेन आवेणिकी नान्यसामान्येति निरुद्धः प्रयोगो ज्ञातव्यः ॥

- ११। अविद्या सर्वत्रगा चा भवति असर्वत्रगा चा। सवत्रगा कतमा।
  पर्संयोजनसंप्रयुक्ता आवेणिकी चाविद्योच्यते सर्वत्रगा। असर्वत्रगा कतमा।
  त्रिसंयोजनसंप्रयुक्ता अविद्या उच्यते असर्वत्रगा॥ एवं समुद्ये त्रिसंयोजन-संप्रयुक्ता आवेणिको चाविद्या उच्यते सर्वत्रगा॥
- १२। शिष्टान्यन्यानि संयोजनानि न सर्वत्रगाणि (एव)। सर्वसंयोजनेषु रागद्व पमानेतराणि सर्वत्रगाणि। तत्कस्य हेतोः। तेषां पंचालंबन(हेय)त्वात्। सर्वत्रगेषु संयोजनेषु द्वे दृष्टी तत्संत्रयुक्ता चाविद्या स्वधातौ सर्वत्रगाः नान्यधातौ। रूपधातावप्येवं। आरूप्यधातौ सर्वत्रगाणि संयोजनानि स्वधातौ सर्वत्रगाणि। शिष्टसर्वत्रगसंयोजनानि स्वधातौ सर्वत्रगाणि। अविद्या सर्वसंयोजनसंत्रयुक्ता हेतुः आवेणिकी चाविद्या॥
- १३। त्रिषु धातुषु निरोधसत्यमार्गसत्याभ्यां प्रहेयाः (अनुशयाः) मिथ्या दृष्टिः विचिकित्सा अविद्या चेति अष्टादशसंयोजनानि अनास्रवगोचराणि । अन्यानि

१२ पंचालंबनहेयत्वादिति । सत्यानि चत्वारि भावना चेति पंच । हे दृष्टी इति । सत्कायदृष्टिः अन्तप्राहृदृष्टित्विति हे ॥
१३ अष्टाद्शेति । नेयं गणनोपपदाते । मिथ्यादृष्टि-विचिकित्सा-अविद्या-सहिता निरोधमार्गहेयानां संयोजनानां प्रदर्शकिपदं कोष्टकं—

#### सर्वसंख्या ४१

| कामधाती ८<br>मार्गसत्यहेयाः                                                                           | कामधाती ७<br>निरोधसत्यहेयाः                                         | ह्पधातौ ७ तथा<br>अह्पधातौ ७<br>मार्गसत्यहेयाः                                                    | रूपधातौ ६ तथा<br>अरूपधातौ ६<br>निरोधसखहेयाः                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| मिश्यादृष्टिः<br>दृष्टिपरामर्शः<br>शीलवनपरामर्शः<br>रागः<br>प्रतिधः<br>मानः<br>अविद्या<br>विद्यिक्टसा | मिथ्यादृष्टिः दृष्टिपर।मर्शः  × रागः प्रतिघः मानः अविद्या विचिक्दसा | मिथ्यादृष्टिः<br>दृष्टिपरामर्शः<br>शीलव्रतपरामर्शः<br>रागः<br>४<br>मानः<br>अविद्या<br>विचिकित्सा | मिथ्यादृष्टिः . दृष्टिवरामर्शः  X रागः  X मानः अविद्या विचिकित्सा |

सास्रवगोचराणि । सर्वसास्रवगोचराणि संयोजनानि तत्संप्रयुक्ता चाविद्या सास्रवगोचराणि । शिष्टानि (संयोजनानि तत्संप्रयुक्ता च) अविद्या अनास्रव-गोचराणि ॥

१४। सर्वाणि त्रिधातुसंयोजनानि उपेक्षेन्द्रियसंप्रयुक्तानि। ब्रह्मलोकामास्वरलोकेषु सर्वसंयोजनानि उपेक्षेन्द्रियेण संप्रयुक्तानि सामनस्येन्द्रियेण च।
शुमहत्स्नलोके सर्वसंयोजनानि उपेक्षेन्द्रियेण सुक्षेन्द्रियेण च संप्रयुक्तानि। कामधातुप्रतिसंयुक्ते मिथ्याद्वृष्टिरिषद्या च त्रिभिरिन्द्रियेः संप्रयुक्ते सामनस्येन्द्रियेण
दार्मनस्येन्द्रियेण उपेक्षेन्द्रियेण च। विचिकित्सा द्वाभ्यामिन्द्रियाभ्यां संप्रयुक्ता
दार्मनस्येन्द्रियेण उपेक्षेन्द्रियेण च। प्रतिधः त्रिभिरिन्द्रियेः संप्रयुक्तः दार्मनस्येन्द्रियेण दुःक्षेन्द्रियेण उपेक्षेन्द्रियेण च। शिष्टानि कामधातो सत्यवर्शनहेयानि (संयोजनानि) द्वाभ्यामिन्द्रियाभ्यां संप्रयुक्तानि सामनस्येन्द्रियेण
उपेक्षेन्द्रियेण च॥

१५। कामधातौ भावनाहेयानि पङ्चिङ्कानसंत्रयुक्तानि भवन्ति स्थापयित्वा मानं मनोविङ्कानसंत्रयुक्तं। सर्वाणि सत्यदर्शनहेयानि मनोविङ्कानसंत्रयुक्तानि॥

१६। दशोपक्कोशा उच्यन्ते बन्धनानि। क्रोधः \*। प्रक्षः। स्यानं। मिद्धं। औद्धत्यं। कौकृत्यं। मात्सर्यं। ईर्प्या। आहोक्यं। अनपत्राप्यं॥

१७। क्रोधः कतमः। चित्तवोयो भृशं क्षोमः॥ प्रक्षः कतमः। मयं लोकः पश्येत् श्रणुयादु (वेति)॥ स्त्यानं कतमत्। चित्तलीनता चित्तगुरुता कायगुरुता। (इदं भवित) सर्वसंयोजनसंत्रयुक्तं॥ मिद्धं कतमत्। मनसो निद्रायोगे बिह्चर्धा (वृत्तिः) तन्द्रयानीश्वरता। (इदं भवित) कामधातुप्रतिसंयुक्तं मनोविश्वानसंप्रयुक्तं॥ औद्धत्यं कतमत्। चित्तमकुशलमविश्वान्तं। (इदं भवित) सर्वसंयोजनसंप्रयुक्तं॥ कौकृत्यं कतमत्। कृतकुशलाकुशलयोग्नुशोचनं। (इदं

<sup>\*</sup> क्रोधहें षप्रतिधाः प्रायः पर्यायसमा निर्दिश्यन्ते । तत्राकुशलमूलरूपा प्रधाना वृक्तित्वेतसो हेषः । क्रोधिहंसाद्यास्तत एव जाताः । हेषो हृदि निगृहो मावः । क्रोधस्तु हेष एव नेत्रवक्त् विकारे दंडादिग्रहणताडनादिव्यापारेः प्रकाशतां गतः । अनयोह्र विकोधयोः प्रायश एक्षीवद्भावेन निर्देशः । तथा च शान्तिदेवः—"सर्वमेतत्सुचरितं दानं सुगत पूजनं । इतं करपसङ्के यंत् प्रतिधः प्रतिहन्ति तत् ॥" [बोधिचर्यावतार ६११] इति ह्रेषं प्रतिधपदेनाह । तत एव व्याचकार प्रज्ञाकरमतिः "प्रतिधः सत्त्वविह्रेषः" इति । "कुशलं प्रतिहन्ति तेनोच्यते प्रतिधः" इति तत्रैवान्ववदत् प्रतिधनिवंचन-

भवित ) दोमस्येन्द्रियेण संप्रयुक्तं ॥ मात्सर्यं कतमत् । प्रेमणातिशयेन चित्त-कार्पण्यं ॥ ईर्ष्यां कतमा । परं सद्वस्तुलाभिनं दृष्ट्वा अप्रसादः दुःखस्य प्रापयितु-कामता ॥ पते द्वे (ईर्ष्यामात्सर्य-) बन्धने कामधातुप्रतिसंयुक्ते भावनाहेये ॥ आहीक्यं कतमत् । दुष्कृते नात्मनि लज्जा ॥ अनपत्राप्यं कतमत् । दुष्कृते न परतो लज्जा ॥ पते सर्वाकुशलधर्मसंप्रयुक्ते ॥

१८। त्रोणि बन्धनानि । रागो द्वेपो#मोहश्च । (कामधातौ ) षड्विज्ञान-संप्रयुक्तानि । रूपधातौ द्वे । रागो मोहश्च । चतुर्विज्ञानसंप्रयुक्ते । अवशिष्टं बन्धनं मनोविज्ञानसंप्रयुक्ते ॥

१६ । युगपदानन्तर्यमार्गेण संयोजनप्रहाणकृताभिसमयकाले गुरुकृताभि-समयेन प्रहाणात् कामधातुसंयोजनानां त्रिविधक्षयपरिकालाभः॥

ं २०। कामधातौ दुःखसत्यसमुद्यसत्यप्रहेयानां (क्रेशानां प्रहाणं) प्रथमा क्षयपिक्षा। निरोधसत्यप्रहेयानां द्वितीया क्षयपिक्षा। मार्गसत्यप्रहेयानां तृतीया क्षयपिक्षा। (एवं) रूपारूप्यधात्वोः चतुःसत्यप्रहेयानां संयोजनानां प्रहाणे तिस्नः क्षयपिक्षाः। कामधातो पंचावरभागीयानां संयोजनानां प्रहाणं सप्तमी क्षयपिक्षा। रूपधातो भावनाहेयानां (क्रेशानां प्रहाणं) अष्टमी क्षयपिक्षा। सर्वक्रेशसंयोजनानां प्रहाणं नवमी पिक्षा। संयोजनानामशेषतः परिक्षयः परिक्षा॥

२१। अस्त्येवं संयोजनानि चित्तविष्रयुक्तानि पर्यविष्ठवन्ते चित्तसंप्रयुक्तानि (च)। नास्त्येवं । सर्वाणि चित्तसंप्रयुक्तान्येव (पर्यविष्ठवन्ते)। तत्कस्य हेतोः । समुत्थितेषु संयोजनक्के रोषु कुशलधर्माणां भवति नाशः । दर्शनेन (निरुद्धेषु) संयोजनेषु कुशलधर्माणां भवत्युत्पाद स्तस्माद् ज्ञातव्यं सर्वाणि संयोजनानि चित्तसंप्रयुक्तानि (पर्यविष्ठवन्ते इति)॥

परं आर्यमंजुश्रीविक्रीहितं सृत्रं। प्रतिघो द्वेष एवेति द्वितीय कारिकायां स्पष्टं " न च द्वेषसमं पापम्" [तन्नेव ६।२ ] इति पूर्वानुवादात्। परतो द्वेषदोषान् दर्शयन् वदित शमप्रीतिसुखनिदाष्ट्रसादयो न "द्वेषशस्ये द्विदिस्थते" [तन्नेव ६।३ ] भवन्ति । इति । समाश्रिता अपि दे"हन्तुमिच्छन्ति... द्वेषदुर्भगम्" [तन्नेव ६।४ ] इति च । ततो द्वेषप्रसंगे एव नास्ति उपशमकारको कोऽपि धर्मी "कोधनो येन सुस्थिनः" [तन्नेव ६।५ ] स्यादिस्याह द्वेषपर्यायं कोधं मत्वा । अत्राह मितः— "चित्तस्य कर्कशावस्था द्वेषः । तस्योद्भृतगृत्तिस्तु कोधः । इत्यनयो भेदेऽपि परिहर्तव्यतया अमेर्देनैव निवेश हित ॥

२२ । सर्वाण्येतानि संयोजनानि द्वियम्तुहेयानि ध्यानसंप्रयुक्तित्तन् प्रक्षासंप्रयुक्तितिन्तन् प्रक्षासंप्रयुक्तितिन्तन् । ध्यानप्रहाणं कतमन् । आद्यश्चित्तां प्रक्षाप्रहाणं कतमन् । धर्मविचयः । समाध्ययतार एकाप्रिचित्तता । सर्वधर्मा अनित्याः समा इति विपश्यनया भावना प्रक्षा । ध्यानप्रकासहन्तरभावनया विमोक्षप्राप्तिः ॥

२३। त्रिकालं कुशलवीर्येण ध्यानकालानुरक्षिणा यदा चित्तं मृदुर्भविति विलीनं तदा भावनीयं घोयं। यदा चित्तं समं तदा एकाप्रचित्तेन भावनीयं कुशलं। यदा न विलीनं नापि समं तदोभयवस्तुनि विश्रमयितव्या चित्तगितः॥

२४। तथाहि । सुवर्णकारः सुवर्णमादायाद्गी मूपया कदाविद्धमित । कदाविद्वादाय जलं सिचित । कदाविद्विश्रमयित । तत्कान्य हैतोः । यदि सर्वदा धमेत् सुवर्णं द्रवेत् । यदि सर्वदा सिचेत् शांतलं सभ तपेत् । यदि सर्वदा विश्रमयेत् न परिपाकं गच्छेत् । ध्यानिष्ठो प्रप्येवम् । मूपया धमनं यथा वार्यं । जलसेको यथा ध्यानं । विश्रम यथा उपेक्षा । तत्कस्य हैतोः । सर्वदा वीर्येण वित्तं समं मवति । सर्वदा समाधिना वित्रमुपशान्तं भषति । सर्वदोपेक्षया सर्ववित्तानुपादानं मचिति । तेन कदाचिदातापेन वीर्यवान् कदाचिदेकाभं समाहितः कदाचिद्योपेक्षमाणो (विहरति ) एवं (विहरतः ) वित्तं शान्तं समं सर्वसंयोजनेषु लभते विमोक्षम् ॥

[ इत्यभिधर्मामृतशास्त्रे ऽनुशयनिर्देशो नाम नथमी बिन्दुः ॥ ]

२४ अयं सुवर्णकारदृष्टान्तो भदन्ताक्वघोषेण लल्लिनभाषयेवं निवदः--

प्रवाहकं यश्चियतं निमित्तं लयं गते चेनिम नस्य कालः ।
वित्यासमर्थः हि मनस्त्या स्यान्मन्द्ययमानोऽम्निर्वेन्थनेन ॥
शमाय यस्याश्चियतं निमित्तं जानोद्धवे चेतिम तस्य कालः ।
एवं हि चित्तं प्रशमं नियच्छेप्प्रदीप्यमानो ऽम्निरिवोदकेन ॥
यस्यादुपेक्षानियतं निमित्तं साम्यं गते चेनिम नस्य कालः ।
एवं हि कृत्याय भवेतप्रयोगो रथो विधेयाक्ष इव प्रयानः ॥
उत्कामुखस्यं हि यथा सुवर्णं सुवर्णकारो धमतीह् काले ।
काले परिप्रोक्षयते जलेन कमेण काले समुपेक्षते च ॥
दहेत्सुवर्णं हि धमककाले जले क्षिपन् संशमयेदकाले ।
न चापि सम्यवपरिपाकमेनं नयेदकाले समुपेक्षमाणः ॥
संप्रमहस्य प्रशमस्य चैव तथेष काले समुपेक्षणस्य ।
सम्यक्निमत्तं मनसात्ववेक्ष्यं नाशो हि यक्षोऽप्यानुपायपूर्वः ॥

[सौन्दरनन्द १६।५६,५४,५८,६५-६७

#### दशमो बिन्दुः

# अनास्रवपुद्गलाः®

- १। ध्यानविधिषु पौर्विको भवति चित्तस्यैकायतनप्रतिसंयोगः। शीर्षे वा छछाटे वा भ्रुवोरन्तरे वा नासाग्रे वा हृद्ये वा चित्तमेकाश्रयनिष्ठं विधेयं। गच्छन्तो स्मृतिः प्रत्यानेया एकायतने प्रत्यवस्थाप्या। यथा वानरः ग्रीवायां बङ्गा स्तंभेन विनिबद्धः परितः स्तंभं चरन्नपि न छमते गन्तुं गत्वा पुनरन्ततिस्तिष्ठति। इदं चित्तं तथा। गच्छद्प्येवं चित्तं धर्मविनिबद्धं न पुन गच्छिति। गत्वा पुनरन्ततिस्तष्ठति॥
- २। क्रमेण प्रत्यवेक्षते कायं वेदनां चित्तं धर्मान् इत्यवतरन् धर्ममनःस्थितौ सुविनीतैकाप्रचित्तस्य पारमाधिकप्रज्ञाधिगमः। प्रत्यवेक्षते सर्वे संस्काराः सत्य- लक्षणाः सोत्पादिनरोधा इत्यनित्याः। विपिन्नचय इति दुःखाः। अन्तरपुद्गला इति श्रून्याः। अवशा इत्यनात्मनः। ततो लभते ऊष्मधर्मे चित्तोत्थापितं। यथा मथनात्काष्ठेष्वनलोत्पाद स्तथा वुद्धधर्मेषु परिशुद्धकुशलमूलश्रद्धोत्पादः॥
- ३। चतुर्भः प्रत्ययैः पश्यति षोडशाकारान् । चतुर्भिकारैः पश्यति दुःखं । देतुप्रत्ययोत्पन्नमञ्ज्ञ विमत्यनित्यं । अनित्यबलं नश्वरिमिति दुःखं । अपुद्गलमिति शून्यं । अवशमित्यनात्मकं । चतुर्भिराकारैः पश्यति समुद्यसत्यं । सद्वशफलोत्पाद इति हेतुः । जातिमरणाविच्छेद् इति समुद्यः । अनिरोध्र इति प्रभवः । असद्वशान्वय इति प्रत्ययः । चतुर्भिराकारैः पश्यति निरोधसत्यं । सर्व-दुःखविधात इति निरोधः । सर्वसंयोजनाग्निचरह इति शान्तः । सर्वधर्मातिगम इति प्रणीतः । सर्वधर्मातिकम इति निःसरणं । चतुर्भिकारैः पश्यति मार्गसत्यं । निर्वाणप्रापक इति मार्गः । अविपर्यस्त इति न्यायः । आर्यपुद्गलाचरित इति

<sup>\*</sup> स्रोतआपन्नसङ्ग्दागाम्यनागाम्यर्हन्तो नाम अनास्रवपुद्गलास्ते द्विविधा भवन्ति मार्गप्राप्ताः फलप्राप्ताद्व । तेषामिइ साधना निरूपिता । अस्यां साधनायां प्रतिसंलयनभाव एव प्रधानः । सेयं साधना जैनानां कृच्छ्रसाधनातो भिन्ना । या चूल्रदुक्खक्खन्धनामके सूत्रान्ते [ मिष्मिमनिकाय, धुत्त १४ ] कटाक्षिता । अयं तत्रत्याभिप्रायः । भगवान् महानामशाक्यमवोचत् । "एकदाहं राजगृहे विद्वरामि गृद्धकूटे । तत्रैकदा सायाह्यसमये प्रतिसंल्यनादुत्थितः येन ऋषिगिरिपाद्वें कालशिला

- प्रतिपत्तिः । लोकक्के शहापक इति नैर्याणिकः । पश्यन् पोडशाकारकुशलधर्मान् नित्यमातापी विहरति वीर्यवानित्यूप्मधर्मः॥
- ४। पतस्माद्ग्मतः कुशलमूलं संप्रवृद्धमुन्यने मूर्धा कुशलमूलं। श्रह्धाति त्रिरतः श्रह्धाति पंचोपादानस्कंधा अनित्या दुःखा शृन्या अनातमन इत्येवं प्रतीत्य चतुःसत्यषोडशाकारानृष्मधर्मोत्तरत्वादुच्यने मूर्धा उद्गृत इति।
- ५। सत्यक्षांतिमनुगतो मूर्था नाम श्लान्तिकुशलमूलं । त्रिविध एष (मूर्धा)। अधिमात्रः। मध्यः। मृदुश्च॥
- ६ । चतुःसत्यविपश्यनामुपादाय पश्यित योष्ठशाकारान् सत्यमनुसरन् संप्रवर्धयित कुशलमूलमित्युच्यते लोकिकाग्रधर्म इति । पकाग्रचित्तकाले चित्त-चैतसिकधर्मा उच्यन्ते लोकिकाग्रकुशलमूलमिति । कश्चिदाइ । लोकिकाग्रधर्मो हि श्रद्धादोनि पंचेन्द्रियाणि । परमार्थतस्तु एकाग्रचित्तकाले चित्तचेतसिका धर्मा लोकिकाग्रकुशलमूलमिति ॥
- ७। निर्वाणद्वारोद्घाटनप्रतिबल इति पृथग्जनधर्मेण्वप्रः प्रतीत्य प्रथमसत्य-द्शेनं चतुराकारं अनित्यं दुःकं शून्यं अनात्मकं। तत्कस्य हेतोः। प्रथममनास्त्रव-चित्तं प्रतीत्य मचित दुःकसत्यं। लौकिकाप्रधमोंऽप्येवं॥
- ८। षड्ध्यानभूमयः । असमापत्ति (=आनागम्य) ध्यानं अन्तरध्यानं (रूप-) ध्यानचतुष्टयं क्षान्तिः (कुशलमूलं) मूर्धा (कुशलमूलं) उत्पा कुशलमूळं च॥
- ह। षड्मूमिषु लोकिकाप्रधर्मा क्रमेण जायते ऽनास्त्रधपुद्गलः—इत्युच्यते दुःसधर्मक्षान्तिः। अदृष्टपूर्वस्य प्रथमदर्शने क्षमत्वादुच्यते क्षान्तिः। एया आदि-

वेन च निर्धन्या दुःखाः कटुका वेदना वेदयन्तिस्म तेनोपलंकस्य निर्धन्यानवेश्वम् । कि नु यूर्यं दुःख वेदना वेदयथेति । ते मामवोश्वन् । निर्धन्यो ज्ञातृपुत्रः सर्वकः सर्वदर्शी अपरिशेषं ज्ञानदर्शनं प्रतिजानाति चरतद्व सम तिष्ठनद्व सुप्तस्य च जागरस्य च सनतं क्षानदर्शनं प्रत्युपित्य-मिति । स एवमाइ—अस्ति खळु ... पूर्वं पापं कर्म इतं तदनया कटुक्या दुष्करकारिकया निर्जारयय यत्युनस्त्र एति क्षयेन संद्वता वाचा संद्वता मनसा संद्वता तदायत्यां पापस्य कर्मणो ऽकरणं। इति पुराणानां तपसा व्यन्तीयावात् नवानां कर्मणामकरणादायत्यामनाकवः आयत्यामनाकवात्कर्मक्षयः कर्मस्ययाददुः सक्षयः दुःखक्षयाद्वे विभाव्यादे देनाक्षयः वेदनाक्षयात्सर्वं दुःखं निर्पाणं मिष्ठप्यति । तच पुनरस्मकं स्वेची चेव क्षमते चैव तेन च वयमात्तमनस इति । एवमुकः अद्यं निप्रत्यानवेश्वम् । कि पुनर्यं

क्षान्तिरूच्यते आनन्तर्यमार्गः । क्रमेण दुःखधर्मज्ञानं जायते सत्यतो ज्ञायते दुःखलक्षणं। दुःखधर्मज्ञानं विमोक्षमार्गः॥

१०। एते द्वे चित्ते कामधातुत्रतिसंयुक्तदुःखालंबने । आनन्तर्यमार्गो ऽन्वयक्षान्तिः चिमुक्तिमार्गो ऽन्वय(क्षान्ति) ज्ञानं चेति द्वे चित्ते रूपारूप्यधातु-प्रतिसंयुक्तदुःखालंबने। निरोधमार्गसत्यान्यप्येवं॥ एतत्सम्यग्धर्मदर्शनम्॥

११ । षोडशपरिशुद्धिचत्तंभ्यः पंचदशिचत्तं ष्ठ तीक्ष्णेन्द्रिय उच्यते धर्मानुसारी । मृद्धिन्द्रिय उच्यते श्रद्धानुसारी । पतौ हो पुद्गलो अपरिक्षीणे कामधातुसंयोजने प्रथमफलप्रतिपन्नको । षड्विधकामधातुसंयोजनप्रहाणे द्वितीय-फलप्रतिपन्नको । नवविधसंयोजनप्रहाणे तु तृतीयफलप्रतिपन्नको ॥ फलप्रतिपन्नको । नवविधसंयोजनप्रहाणे तु तृतीयफलप्रतिपन्नको ॥ फलप्रतिपन्नको (नाम) छन्दोपलब्धपंचदशिचत्त(क्षण)चारो पुद्गलः फलान्तश्चारी पुद्गलश्च ॥ पतौ हो धर्मानुसारिश्रद्धानुसारिपुद्गलो प्राप्तषोडशचित्त(क्षण)रिफलस्थो भवतः॥

१२। एती द्वौ पुद्गलौ पूर्वमप्रहीणसंयोजनौ परिपूर्ण षोडशचित्त(क्षणी) स्रोतआपत्रौ। प्रहीणेषु पड्विधसंयोजनेषु परिपूर्णषोडशचित्त(क्षणी) सहदा-गामिनौ। प्रहीणेषु नवविधसंयोजनेषु अनागामिनौ प्राप्ततृतीयफलौ॥

१३। अष्टाशोतिसंयोजनप्रहाणे पुद्गलः अनास्रवशीलकुशलम्लसिद्ध इत्युच्यते स्रोतआपन्नः। तीक्षणेन्द्रिय प्राप्तफलो नाम दृष्टिप्राप्तः। मृद्विद्रियः प्राप्तफलो नाम श्रद्धाधिमुक्तः। पत्तौ द्वौ पुद्गलौ कामधातुप्रतिसंयुक्तभावनाहेय-संयोजनानामप्रहाणे सप्तकृद्भवपरमौ । प्रहोण त्रिविध(भावनाहेयसंयोजन)ः कुलंकुलो नाम त्रिजातिमरणः। अष्टांगिकमार्गजलस्रोतिस निर्वाणाभिमुखे मध्य-वारीति स्रोतआपन्नः।

१४। प्रहोणपड्विधसंयोजन उच्यते सक्दागामी। प्रहोणाष्ट्रविधसंयोजन उच्यते एकवोचिः । कामदेवलोकाद् मनुष्येष्पपय ततः परिनिर्वातीत्युच्यते एकवीचिश्च सक्दागामी च॥

जानीय—अम्रवानैय वयं पूर्वं न नामावमेति । नो हीदं । किं पुनर्यूयं जानीय—अकुर्मेव वयं पूर्वं पापं कर्म न नाकुर्मेति । नो हीदं । किं पुनर्यूयं जानीय—एवंहपं वा एवंहपं वा पापं कर्म अकुर्मेति । नो हीदं । कि पुनर्यूयं जानीय—इयत्कं दुःखं निर्जीर्णमियत्कं दुःखं निर्जीरयितव्यं । इयत्कं वा दुःखं निर्जीर्णं मर्वं दुःखं निर्जीर्णं मिवस्यति । नो हीदं । किं पुनर्जानीय दृष्टे एव

- १५। पंचानागामिनः । अन्तरापरिनिर्धार्या उपपद्यपरिनिर्धायी सामि-संस्कारपरिनिर्धायी अनिभसंस्कारपरिनिर्धायी ऊर्श्वं स्रोताः । अक्रनिष्ठगो (भवति) अनागामो । अपि च रूपारूप्यधातूपपन्नो (भवति ) अनागामी । रूपारूप्यधातु-दुःसप्रहाणात् (तत प्व ) लमते परिनिर्धाणं न चोपपद्यते ऽश्रोलोके इत्युच्यते ऽनागामी ॥
- १६। कामधाती संयोजनानि नयविधानि। रूपारूप्यधात्वोरिष तथा। पतानि सर्वाणि संयोजनानि द्वाभ्यां मार्गाभ्यां हैयानि। आनन्तर्यमार्गेण च विमुक्तिमार्गेण च। पूर्वमानन्तर्येण हानं विमोक्षेण निष्यादनं। तथाहि। विधनागस्य नालिकायां (पूर्वं) ब्रह्मणं ततो मुखपिधानं॥
- १९। (मार्गे द्विविधः)। लौकिकमार्गः लोकोत्तरमार्गश्च। लोकोत्तर-मार्गेण प्रहीयन्ते कामधातुरूपारूप्यधातुप्रतिसंयुक्तसर्वसंयोजनानि। लौकिक-मार्गेणापि हातुं शक्यन्ते अर्ध्वधातुप्रतिसंयुक्तानि संयोजनानि॥
- १८। अष्टभूमिषु वैराग्याल्लमते निरोधसमापत्तिमित्युच्यते कायसाक्षी अनागामी । विमुक्तक्ष्वेदर्हदर्ममिष निर्वाणं कायेन स्पृशित पंचाधरमागीयानां संयोजनानां प्रहाणे प्राप्नोत्यनागामित्वं। पंचीध्वमागीयानां संयोजनानां प्रहाणे प्राप्नोत्यहित्वं॥
- १६। पतदूपारूप्यघात्वोः संयोजनबन्धनानां निरवशेपहानमुख्यते चित्त-समता वज्रोपमसमाधिः। क्रमेण क्षयक्षानं जायते॥
- २०। पतस्मिन् काले अर्हत्फलं भवत्यनुत्तरं। अपि सबैराग्यामन्तर्यमारं पश्चिमशैक्षचित्तं। इति चक्रोपमसमाधिकमेण प्रथममशैक्षस्य श्चयन्नानं जायते प्रहीणा मे जातिः प्राप्तं मयार्हत्वं श्लीणा मे सर्वसंयोजनक्के शोपक्के शाः। इत्युच्यते अर्हन्। सर्वदेवमनुष्येषु पूजार्ह इत्युच्यते अर्हन्॥

धर्मे अकुशलानां धर्माणां प्रहाणं कुशलानां धर्माणामुपसंपदामित । . एवं सित ये लोकं क्रूर्कर्माणः मनुष्येषु पश्चाज्ञाताः (=नीचाः ) ते निर्धन्येषु प्रवजनित — इति ॥" एतेन प्रश्नप्रतिवचनात्मकेन स्त्रान्तांशेन स्पष्टं मनित यत् कृष्कृतपोमागां जेनेः स्वीकृतो ऽनालवमानायेति स च नाभिनन्दितो भगवता तेन न चैतादशस्य साधनामार्गस्य प्रतिसंख्यनचिन्तनमननभावनाप्रधाने तथागतधर्मे ऽभिनन्दना कर्तव्येति । तथापि न श्रद्धातुं शक्यं । दृश्यते धूनांगसाधना बौद्धेषु प्रतिष्ठिता बोधिसत्त्वावस्थायां तथागतेनापि चरिता महासिंहनादादिस्यान्तेषु मध्यमागमे प्रयंचिता । सेयं कृष्कृत्वायां जैनसाधनातो नातिरिच्यमानायाः

२१। अशेक्षो नचिवधः । परिहाणिधर्मा अपरिहाणिधर्मा चेतनाधर्मा अनुरक्षणधर्मा स्थितधर्मा प्रतिवेधनधर्मा अकोप्यधर्मा प्रज्ञाविमुक्तः सर्वविमुकः ॥ परिहाणिधर्मा कतमः । मृदुप्रज्ञः मृदुवीर्यः पंचसु परिहाणिषूत्ततः जहाति मार्ग-फलमित्युच्यते परिहाणिधर्मा ॥ अपरिहाणिधर्मा कतमः । अधिमात्रप्रज्ञः अधिमात्रवीर्यः पंचसु परिहाणिष्वनुत्ततः न जहाति मार्गफलमित्युच्यते अपरिहाणिधर्मा ॥ चेतनाधर्मा कतमः मृदुप्रज्ञः मृदुवीर्यः सोद्योगं पश्यति कायमशुचिद्षितं भावयति स्वयं कायनिरोधमिति चेतनधर्मा ॥ अनुरक्षणधर्मा कतमः । मृदुप्रज्ञः मृदुवीर्यः स्वयमगुरक्षति कायमिति अनुरक्षणधर्मा ॥ स्थितधर्मा कतमः । मध्यप्रज्ञः मध्यवीर्यः मध्यमप्रतिपदायामुत्ततः नोपचयापचयचानिति स्थितधर्मा ॥ प्रतिवेधनधर्मा कतमः । मृद्धिमात्रप्रज्ञः अधिमात्रवीर्यः लब्धुं शकोत्यक्षोभ्यकुशलमिति प्रतिवेधनधर्मा ॥ अकोप्यधर्मा कतमः । अधिमात्रेन्द्रियः अधिमात्राधिमात्रवीर्यः आदितः प्राप्तोत्यक्षोभ्यकुशलमिति अकोप्यधर्मा ॥ प्रज्ञाविमुक्तः कतमः । अप्राप्त-निरोधसमापत्तिः प्रज्ञाविमुक्तः ॥ सर्वविमुक्तः कतमः । प्राप्तिनरोधसमापत्तिः प्रज्ञाविमुक्तः ॥ सर्वविमुक्तः कतमः । प्राप्तिनरोधसमापत्तिः सर्वविमुक्तः ॥

२२ । श्रद्धानुसारिणः पंचिषधा अर्हन्तः कालियमुक्ता नाम । एतेषामर्हतां द्विविधं ज्ञानं भवित क्षयज्ञानं अशैक्षं सत्यदर्शनं । धर्मानुसारो एकिषधो ऽर्हन् भवत्यधिमात्रेन्द्रियः । स एवोच्यते ऽकालिबमुक्तः । अस्यार्हतस्त्रिविधं ज्ञानं भवित क्षयज्ञानं अनुत्पाद्ज्ञानं अशैक्षं सत्यदर्शनं च । अष्टावर्हन्तः कालिबमुक्तिप्रियाः भवन्ति अकोप्यधर्माणः ॥

२३। संसिद्धः श्रद्धानुसारी सत्यदर्शनमार्गपंचदशचित्त(क्षण) षु अनास्रव-नवेन्द्रियो नाम आज्ञास्यामीन्द्रियः। षोडशचित्त(क्षण) लब्ध(र्हत्)फलो ऽनास्रवनवेन्द्रियो नाम आज्ञेन्द्रियः। नवेन्द्रियः अशैक्षधर्मा नाम आज्ञाता-वोन्द्रियः॥

२४। फलप्राप्तिकाले नास्ति मार्गप्राप्तिः। मार्गे प्रहीणसंयोजनस्य

जेनानां कृष्ट्यूतपःसाधनाया अनिधनन्दने को हेतु भेवेदिति सांप्रतमृह्नीयमेवापिततं। बौद्धपरंपरातु-सर्पोनेदं स्पष्टो भवत्येव यत्क्रन्छतपो दुःखायेव न दुःखनिरोधायेति मत्वेव तथागतेन परित्यक्तं। पश्चात् बुद्धो भूत्वा कामसुखिक्षकानुयोगवत् आत्मक्रमथानुयोगं परित्यज्य मध्यममार्गं देशायामासं। मध्यममार्गानुह्येव तस्योपिद्धा चर्या भवितव्या परं धूतांगसाधना नास्ति तथाविधा। तेन न सा

द्विविधं निष्पयते (फलं) संस्कृतमसंस्कृतं च । महाफलप्राप्तिकाले सर्वतः शोयते मूलं द्वैतं प्राप्नोत्येकामेष सिद्धं। नषिधाः (अर्हन्तः) प्रहोणसंयोजनानिवृत्वधर्माणः नवमे चित्तक्षणे प्राप्नुवन्ति सर्वक्षयं। प्रतिविधनधर्मा अर्हन् लमते
ऽशोभ्यकुशलं नान्यः। श्रद्धाधिमुक्तः शैक्षः अधिमात्रेन्द्रियः उच्यते द्वृष्टिप्राप्तो नान्यः।
सत्यदर्शनमार्गे प्रतिमिक्षानि संयोजनानि प्रतिमिक्षाश्चानास्त्रवा धर्माः। तस्मात्पर्यायेण सत्यदर्शनं मवति न युगपत् । आनन्तर्यमार्गदर्शनष्ठेन फलप्राप्तिः।
इति इ द्विविधं फलं संस्कृतफलमसंस्कृत फलं च ॥

# [ इत्यभिधर्मामृतशास्त्रे ऽनास्त्रषपुद्गलनिर्देशो नाम दशमो विन्दुः ॥ ]

तथागताभितेति स्पष्टं । एव भूतेऽपि विविधाधिमुक्तीनां श्रावकाणां मध्ये कृच्छृतपःपरायणानां जिटलादीनां काश्यपप्रमुखानामनुरोधं रक्षत् कदाचित् भगवान् धूनांगादिकृच्छृतपःमो विरोधं न चकार । परस्तात् स धूनांगवादिनां साधनमार्गे बौद्धेषु प्रतिष्टिनो ऽभूत् । तेनागान्तुकोऽयं तथागतधर्मे साधनमार्गः । अस्य मार्गस्य आत्मक्रमयानुयोगं परिहृत्येष साधना कर्तव्येति बुद्धािभप्रायः स्यात् । आत्मक्रमथस्तु तथागतभाषितानुसारमित्न—दुःखो ऽनायौ ऽनर्थसिवत इति सोऽयं सर्वथा परित्याज्य एवेति दिक् ॥

# एकादशो बिन्दुः

#### ज्ञानम्

- १। दश ज्ञानानि। धर्मज्ञानं अन्वयज्ञानं संवृतज्ञानं परिवित्तज्ञानं दुःख-ज्ञानं समुद्यज्ञानं निरोधज्ञानं मार्गज्ञानं क्षयज्ञानं अनुत्पादज्ञानं च ॥\*
- २। धर्मज्ञानं कतमत् । कामधातुप्रतिसंयुक्तसर्वसंस्कारदुःखे ऽनास्रव-ज्ञानं । कामधातुप्रतिसंयुक्तसर्वसंस्कारसमुद्ये ऽनास्रवज्ञानं । कामधातुप्रति-संयुक्तसर्वसंस्कारनिरोधे ऽनास्रवज्ञानं । कामधातुप्रतिसंयुक्तसर्वसंस्काराणां मार्गहेयत्वाद् मार्गे ऽनास्रवज्ञानं धर्मभूमौ चानास्रवज्ञानमित्युच्यते धर्मज्ञानं॥
- ३ । अन्ययज्ञानं कतमत् । रूपारूप्यधातुप्रतिसंयुक्तसर्वसंस्कारदुःखे ऽनास्रवज्ञानं । रूपारूप्यधातुप्रतिसंयुक्तसर्वसंस्कारसमुद्ये ऽनास्रवज्ञानं । रूपारूप्यधातुप्रतिसंयुक्तसर्वसंस्कारिनरोधे ऽनास्रवज्ञानं । रूपारूप्यधातुप्रति-संयुक्तसर्वसंस्काराणां मार्गहेयत्वादु मार्गे अनास्रवज्ञानं अन्वयज्ञाने अन्वयज्ञानभूमो चानास्रवज्ञानमित्युच्यते अन्वयज्ञानं ॥
- ४। संवृतज्ञानं कतमत्। सर्चा सास्त्रचा प्रज्ञा कुत्राला चा अकुत्राला चा अन्यास्त्रता चेत्युच्यते संवृतज्ञानं॥
- ५। परिचत्तज्ञानं कतंमत् । ध्याने भावनावलेनावाप्नोति कामधातौ परस्य चित्तचैतसिकधर्माणां ज्ञानमित्युच्यते परिचत्तज्ञानं ॥
- ६। दुःखज्ञानं कतमत् । पंचोपादानस्कंधेषु अनित्यदुःखशून्यानात्मकं ज्ञानदर्शनमुच्यते दुःखज्ञानं॥
- ७। समुद्यशानं कतमत्। पंचोपादानस्कंधाः प्रतीत्यसमुत्पन्ना इत्यनास्रवंशानदर्शनमुच्यते समुद्यशानं ॥

अबुद्धिप्रधानोऽपि बौद्धधर्मः परमरहस्यवादी आसीत्। तदेतत् ज्ञानध्यानचर्चाविस्तरेण नाति-तिरोहितं चक्षुप्मतां। एवं सत्यपि केचनाधुनिकास्तिममं धर्मं केवलं बुद्धिवादं कलयन्ति तत् न समीचिनतरं। अस्ति तत्र बुद्धिवादः पर न बुद्धिवादे तस्य पर्यवसानं। प्राक्तना अपि केचन तिममं धर्मं बुद्धिवादमात्रमाकलयन्तिस्मेति महासिंहनादस्त्रे [मिज्मिमनिकाय, मुत्त १२] स्पष्टं।

- ८। निरोधशानं कतमन् । निरोधः सम्यक् प्रणीतः निःसरणमित्य-नास्रवं ज्ञानदर्शनमुच्यते निरोधज्ञानं ॥
- श मार्गशानं कतमत् । अष्टांगिक आर्यमार्गः प्रतिपत्तव्यो निःसरणायेत्य-नास्रवं शानवर्शनमुच्यते मार्गशानं ॥
- १०। क्षयशानं कतमत्। पश्यति दुःखं जहाति समुद्यं साक्षात्करोति निरोधं भावयति मार्गमिति चतुर्षु धर्मेषु अनास्त्रवं शानदर्शनमुच्यते क्षयशानं॥
- ११। अनुत्पादश्चानं कतमत्। मया द्वष्टं दुःखं न पुन द्वष्टव्यं। मम प्रहोणः समुदयः न पुनः प्रहातव्यः। साक्षात्स्यतो निरोधो न पुनः साक्षात्कर्तव्यः। भावितो मार्गो न पुनर्भावयितव्यः। इति चतुर्षु धर्मेषु अनास्त्रवं श्चानदर्शनमुच्यते उनुत्पादश्चानं॥
- १२। पतेषु दशक्षानेषु ह्रे क्षाने पोडशाकारे धर्मशानमन्वयक्षानं च। ऊष्ममूर्धक्षान्तिधर्मेषु संवृतक्षानं घोडशाकारं। लीकिकाप्रधर्मेषु संवृतक्षानं चतुराकारं मार्गज्ञानवत्। सास्त्रवं परिवक्तक्षानमनाकारं। दुःखक्षानं चतुराकारं। समुदय-क्षानं चतुराकारं। निरोधक्षानं चतुराकारं। मार्गक्षानं चतुराकारं। क्षयक्षान-मतुत्पादक्षानं च प्रत्येकं चतुर्दशाकारं स्थापियत्वा शून्यमनात्मकं चाकारं॥
- १३। असमापत्तिमध्यमध्यानभूम्योः भवन्ति नव झानानि स्थापयित्वा परिचत्तक्कानं। शिष्टेषु चतुर्षु ध्यानेषु दश झानानि । आरुप्यसमापत्तावष्टी झानानि स्थापयित्वा धर्मक्कानं परिचत्तक्कानं च। प्रथमे ऽनास्त्रचित्ते संपद्यमाने

तत्रोक्तं यत् सुनक्षत्रो लिच्छविपुत्रः पूर्वं बौद्धशासने प्रव्रष्यां लब्धा पश्चात् प्रवर्ण्यानो निष्कान्तो वैद्यात्यां परिषदि एवं भाषते स्म । "नास्ति श्रमणस्य गौतमस्योक्तरमनुष्यधर्मः अलमार्यज्ञानदर्शनिवशेषः तर्कपर्याद्वतं श्रमणो गौतमो धर्मं देशसित मीमांसानुचरितं स्वयं प्रतिभानमिति ।" एवं तथागत-लोकोक्तररहस्यप्रतिषेधपरं प्रवादमाकर्ण्य भगवतोक्तं यत् कोधनः सुनक्षत्रः कोधाध पुनरस्येषा वाक् । वस्तुतस्तु अस्त्येव तथागतो विद्याचरणसंपन्नः सुगतो लोकविद्युक्तरः पुरुषद्म्यसारिधः शास्ता देव मनुष्याणां बुद्धो भगवानिति । संति तथागतस्य षद्धभिज्ञाः दश तथागतकलानि चत्वारि वैशारद्यानि—इति तत्रेव विस्तरेण द्रष्टव्यं । एवं तथागतधर्मौ न केवलं बुद्धिवादः प्रस्थुत परमाध्यात्मवादः । बालास्तु तस्यानात्मानीक्षरवादं सम्यगनवबुद्ध्य विश्वान्ताः प्रलपन्ति ॥

एकं (ज्ञानं) भवति) संवृतज्ञानं । द्वितीये ऽनास्त्रविक्ते संपद्यमाने त्रीणि ज्ञानानि संवृतज्ञानं धर्मज्ञानं दुःखज्ञानं च। तृतीयमनास्त्रविक्तम्य चतुर्थे ऽनास्त्रविक्ते संपद्यमाने चत्वारि ज्ञानानि संवृतज्ञानं धर्मज्ञानं दुःखज्ञानं अन्वयज्ञानं च। पंचममनास्त्रविक्तमयिकम्य षष्ठे ऽनास्त्रविक्ते संपद्यमाने पंच ज्ञानानि संवृतज्ञानं धर्मज्ञानं दुःखज्ञानं अन्वयज्ञानं समुद्रयज्ञानं च। सप्तममनास्त्रविक्तमय अष्टमं चाप्यनास्त्रविक्तमय नचमे ऽनास्त्रविक्ते संपद्यमाने षड्ज्ञानानि संवृतज्ञानं धर्मज्ञानं दुःखज्ञानं अन्वयज्ञानं समुद्रयज्ञानं व। दशमं चैकादशं चानास्त्रविक्तमय द्वादशे ऽनास्त्रविक्ते संपद्यमाने सप्तज्ञानानि संवृतज्ञानं धर्मज्ञानं दुःखज्ञानं अन्वयज्ञानं अन्वयज्ञानं समुद्रयज्ञानं संपद्यमाने सप्तज्ञानानि संवृतज्ञानं धर्मज्ञानं दुःखज्ञानं अन्वयज्ञानं समुद्रयज्ञानं निरोधज्ञानं सप्तज्ञानानि संवृतज्ञानं धर्मज्ञानं दुःखज्ञानं अन्वयज्ञानं समुद्रयज्ञानं निरोधज्ञानं मार्गज्ञानं च। व्यपगते रागे विज्ञायते परिवक्त्रवानं ॥

१४। द्विविधा भावना। प्रतिलंभभावना निषेचणभावना च। पूर्वम-प्राप्तपुण्यस्याधुना प्राप्तस्योच्यते प्रतिलंभभावना। पूर्वं प्राप्तपुण्यस्य सांप्रतं तत्रस्थस्योच्यते निषेवणभावना॥ सत्यदर्शनमार्गे या प्रत्युत्पन्नाध्वभावना सा द्यनागताध्वभावना। एवं सर्वक्षान्तिप्रत्युत्पन्नभावनापि [अनागताध्वभावना (भवति)]॥

१५। दुःखान्ययज्ञाने समुद्यान्ययज्ञाने निरोधान्ययज्ञाने चेति त्रिषु अन्वयज्ञानेषु संवृतज्ञानभावना भवति । मार्गान्ययज्ञाने षणणां सप्तानां वा ज्ञानानां
भावना। न चेद्वेराग्यं पड्ज्ञानभावना । अस्ति चेद्वेराग्यं सप्तज्ञानभावना ।
परिवत्तज्ञानमितिकाम्यति स्रोत्तआपन्नफळं । सप्तद्शे चित्त(क्षण) सप्तज्ञानभावना
स्थापियत्वा क्षयज्ञानमनुत्पाद्ज्ञानं परिचत्तज्ञानं च । सप्तद्शे चित्त(क्षण) श्रद्धाविमुक्तानामिधमान्नेन्द्रियप्राप्तिकाळे आनन्तर्यविमोक्षमार्गयोः षड्ज्ञानभावना
स्थापित्वा परिचत्तज्ञानं संवृतज्ञानं क्षयज्ञानं अनुत्पाद्ज्ञानं च ।
प्राप्तानागामिफळस्य विमुक्तिमार्गे प्रयुज्ञानभावना स्थापियत्वा क्षयज्ञानं अनुत्पाद्ज्ञानं
च । अस्यानन्तर्यमार्गे सप्तज्ञानभावना स्थापियत्वा परिचत्तज्ञानं क्षयज्ञानं
अनुत्पाद्क्षानं च । नैवसंज्ञानासंज्ञायतनवैराग्यलाभकाले प्रयु विमुक्तिमार्गेषु
सप्तज्ञानभावना स्थापियत्वा संवृतज्ञानं क्षयज्ञानं अनुत्पाद्ज्ञानं च । नवमे
आनन्तर्थमार्गे पड्ज्ञानभावना स्थापियत्वा संवृतज्ञानं परिचत्तज्ञानं क्षयज्ञानं

- १६ । आद्याशैक्षचित्ते साम्त्रधानाम्बद्धपर्वनुत्रात्रमृत्यभावना । आद्यम-शैक्षचित्तं दुःसान्वयम्भानसंप्रयुक्तं । कश्विदाहः । समुद्रयान्वयम्भान-संप्रयुक्तमिति । तत्कस्य हेतोः । (यम्मान्) नैवमंत्रानासंम्रायतनं जातिप्रत्यय-संप्रयुक्तं॥
- १७। आद्यमशैक्षचित्तं द्रुप्या सत्यं गवेपयत्यप्री क्षान्तीनित्युच्यते दर्शनं न तु झानं। क्षयज्ञानमनुत्पादझानं च न दर्शनं। शिष्टा ऽनास्त्रचा प्रझा प्रझापि दर्शनमपि झानमपि। वर्जयित्वा मनोविद्यानसंप्रयुक्तां कुशालां सास्त्रवां प्रझां एंच मिथ्याद्वप्रीश्च शिष्टा सास्त्रवा प्रझा झानमपि प्रझापि न तु दर्शनं॥
- १८ । धर्महानं नवज्ञानालंबनं स्थापित्वान्ययञ्चानं । अन्ययज्ञानं नवज्ञानालंबनं स्थापित्वा धर्मज्ञानं । मार्गज्ञानं नवज्ञानालंबनं स्थापित्वा धर्मज्ञानं । मार्गज्ञानं नवज्ञानालंबनं स्थापित्वा संवृतज्ञानं । दुःखज्ञानं समुद्यज्ञानं च सर्वसास्रवधर्मालंबने । दशज्ञानालंबनानि शिष्टानि ज्ञानानि संवृतज्ञानं परिचत्रज्ञानं क्षयज्ञानमनुत्पादज्ञानं च ॥
- १६। निरोधधर्मज्ञानं मार्गधर्मज्ञानं चेति द्विविधं ज्ञानं भवति त्रिधातु-संयोजननिरोधाय॥
- २०। षडिभिक्षाः । (तत्र) चतस्त्र्विमद्वासु (एकमैव) संवृतद्वानं। कायाभिक्षायां श्रोत्रामिक्षायां चश्चरिमक्षायां पूर्विनिवासाभिक्षायां च पंच द्वानानि धर्मद्वानं अन्वयक्षानं मार्गक्षानं संवृतद्वानं परिवक्तक्षानं चेति। आस्त्रक्ष्ययाभि-क्षायामनास्त्रवाणि नव क्षानानि स्वापयित्वा संवृतक्षानं॥
- २१ । चतुर्षु स्मृत्युपस्थानेषु कायस्मृत्युपस्थाने ऽग्री ज्ञानानि स्थापियत्या परिवक्तज्ञानं क्षयज्ञानं च । वेदनास्मृत्युपस्थाने विक्तस्मृत्युपस्थाने च नध ज्ञानानि स्थापियत्वा क्षयज्ञानं । धर्मस्मृत्युपस्थाने दश ज्ञानानि ॥
- २२। चतस्रः प्रतिसंविदः। धर्मप्रतिसंवित् निरुक्तप्रतिसंवित् प्रतिभान-प्रतिसंवित् अर्थप्रतिसंवित्। एकैकस्यां दशक्रानानि॥
- २३। प्रणिधिश्चाने सप्तश्चानानि । स्थापयित्वा परिवस्तश्चानं क्षयश्चानं अनुत्पादश्चानं च॥
  - २४। दश बळानि । (तत्र ) प्रथमबळे दशक्रानानि । द्वितीयबळे

२४ एष हि दशक्लानामुद्देशः महासिंहनादसूत्रे [ मिज्यम्मिनकाय, मुत्त १२ ]—तथागतः (१) स्थानं च स्थानतो उस्थानं चास्थानतो थथाभूतं प्रजानाति । (२) अतीतानागतप्रसुरप्रधानां कर्मसमादानानां

तृतोयबले चतुर्थबले पंचमबले षष्टबले च नव ज्ञानानि स्थापयित्वा क्षयज्ञानं। सप्तमे बले दशज्ञानानि। अष्टमे बले नचमे बले च एकमेव संवृतज्ञानं। दशमे बले नवज्ञानानि स्थापयित्वा संवृतज्ञानं॥

२५। प्रथमे वैशारद्ये दशक्षानानि । द्वितीये वेशारद्ये नव क्षानानि स्थापित्वान्वयज्ञानं । तृतीये वैशारद्ये ऽष्टो क्षानानि स्थापित्वा मार्गज्ञानं क्षयज्ञानं च । चतुर्थे वेशारद्ये ऽष्टो क्षानानि स्थापित्वा दुःखज्ञानं समुद्य-क्षानं च ॥

# [ इत्याभिश्वर्मामृतशास्त्रे ज्ञाननिर्देशो नामैकादशो विन्दुः ॥ ]

स्थानशो हेतुशो विपाकं यथाभूतं प्रजानाति । (३) सर्वत्रगामिनीं प्रतिपदं यथाभूतं प्रजानाति । (४) अनेकधातुनानाधातुलोकं यथाभूतं प्रजानाति । (५) सत्त्वानां नानाधिमुक्तिकृतं यथाभृतं प्रजानाति । (६) परसत्त्वानां परपुद्रलानां इन्द्रियपरापरत्वं यथाभृतं प्रजानाति । (७) ध्यान-विमोक्षसमाधिसमापत्तीनां संक्षेशं व्यवदानं व्युत्थानं यथाभृतं प्रजानाति । (८) अनेकविहितं पूर्वनिवासमनुस्मरति । (९) दिव्येन चक्षुषा विद्युद्धेन अतिकान्तमानुषकेन यथाकमोपगान् सत्वान् प्रजानाति । (१०) आसवाणां क्षयात् अनास्रवं अनास्रवां चेतोविमुक्तिं प्रज्ञाविमुक्तिं हष्टे धर्मं स्वयमभिज्ञाय साक्षात्कृत्य उपसंपद्य विहरति ।

२५ वैशारद्यान्यपि तत्रैव महासिंहनादसूत्रे [ मिष्मिमिनिकाय, सुत्त १२ ] प्रोक्तानि । विगतभय-संत्रासता नाम वैशारद्यं । कोऽयं भयसंत्रासो नाम । चतुर्विधो ऽनुयोगः । तथाहि । (१) इमे धर्मा अनिसंत्रुद्धा इति । (२) इमे आस्त्रता अपिरक्षीणा इति । (३) ये अन्तरायिका धर्मास्ते प्रतिसेवमानस्य नालमन्तरायेति । (४) यस्य खल्वर्थाय धर्मी देशितो न स निर्यातीति । एतेषु चतुर्विधेष्वनुयोगेषु अभयप्राप्तस्य विहारो नाम वैशारद्यं ।

#### द्वादशो बिन्दुः

#### ध्यानम्

- १। अधिगतध्यानसमापत्त रैकाग्रचित्तस्य विविक्तं भवति चित्तं परिशुद्धा च भवति प्रका। यथा निवातस्थो दीपो मास्वरो भवति परिशुद्धश्च॥
- २। ध्यानानि कति। अष्टी ध्यानानि। चत्वारि (क्य-) ध्यानानि। चत्वार्याक्रप्यध्यानानि॥ चत्वारि ध्यानानि (क्यधाती) प्रथमध्यानं द्वितीयध्यानं तृतीयध्यानं चतुर्थध्यानं च। पतेषु ध्यानेषु श्रीणि ध्यानानि सास्चादसंप्रसादनानास्रवाणि॥ तृष्णासंप्रयोगो नामास्वादः। कुशालसान्नवसमाधि नीम संप्रसादनं॥ अक्तेशो नामानास्रवः॥ भवाये ध्यानं द्विविधं। सास्वादं ससंप्रसादनं च। न (तत्र) अनास्रवध्यानकुशलधर्मः॥
- ३। शून्ये प्रविविक्ते प्रदेशे निषद्यायां वा स्थाने वा शयने वा गमने वा चंक्रमणे वा समाहितेन मनसा तोष्ट्रणया प्रश्नया गंभीरा श्रद्धा (जनियतव्या)। एवं मवित वित्तस्य ध्याने ऽवतारः। ध्यानसंप्रयुक्ताः श्रद्धावीर्यस्मृतिप्रश्नासमाध्यो भवन्ति । एतेभ्यः कुशलधर्मेभ्यः प्रथमध्यानाधिगमो भवित । विविच्य कामै विविच्याकुशलधर्मेः सविचारं सवितर्कं कामिववेकजं प्रतीसुक्षं प्राप्नोतीत्युच्यने प्रथमं ध्यानं॥ बिह्धायतनेष्वासंगः तथाहि कामछन्दो ध्यापादः स्त्यानमिद्ध-मौद्धत्यकोकृत्यं विविक्तित्सा। एतानि पंच नीवरणान्युच्यन्ते ऽकुश्रालधर्माः। द्विविधानामध्यात्मिकवाद्यानामकुशलधर्माणां प्रहाणमुच्यते विवेकः। आलंबने वेतःप्रवृत्तिरुच्यते वितर्कः। चित्तस्योद्गृहोतसंस्कारानुचिन्तनमुच्यते विचारः। अकुशलधर्मप्रहाणवलप्राप्तः समाधिरुच्यते कामिववेकः। मनोजातं सोमनस्यमुच्यते प्रीतिः। कायवित्तयोरिवक्षेप उच्यते सुखं। वित्तस्यालांबनयोग उच्यते समाधिः। एतैः प्रथमध्यानस्य पंचांगै विविक्तो मचित रागो महादःवः पापो

३ प्रविविक्ते प्रदेश इति । विवेकोपत्रं हणं निर्वाणमार्गस्य परमः सहायः । तथोक्तं — अञ्ला हि लाभूपनिसा अञ्ला निज्ञानगामिनी । एवमेतमिमञ्जाय भिक्त् बुद्धस्य सावको । सक्कारं नाभिनन्देश्य विवेकमजुब्ब हुए ॥ [ धम्मपद ७५ ]

ऽसुखः समुन्मज्जति वलं । एवं श्रद्धादीन्भावयतिश्वत्ते कुशलिवत्तधर्मोत्पादः । इति प्रथमध्यानमार्गप्राप्तिः ॥ एष त्रिभिर्वेदनेन्द्रियैः संप्रयुक्तो भवति प्रीति-सुखोपेक्षेन्द्रियैः । सुखेन्द्रियं त्रिभि विज्ञानैः संप्रयुक्तं भवति चक्षुःश्रोत्रकायिक्षानैः । प्रीतीन्द्रियं मनोविज्ञानसंप्रयुक्तं भवति । उपेक्षेन्द्रियं चतुर्विज्ञानसंप्रयुक्तं भवति । प्रथमध्यानिकाः नानाकायनानासंज्ञिनो नानाकायैकसंज्ञिनो भवन्ति । प्रथमध्याने चत्वारि विज्ञानानि भवन्ति । चक्षुःश्रोत्रकायमनो (विज्ञानानि) । इति प्रथमं ध्यानं ॥

४। वितर्कविचारोपशमात् अध्यातमं संप्रसादनः एकाग्रसमाहितः अवितर्कोऽविचारः समाधिरुपजायते प्रीतिसुखसंप्रयुक्तः। इति द्वितीयं ध्यानं। वितर्कविचारो उक्तपूर्वौ । तयोः प्रहाणमुच्यते उपशमः। सर्वभूमिषु श्रद्धा व्यपगतमलोच्यते ऽध्यातमं संप्रसादनं । मनोविज्ञानस्यालंबनयोगेनावर्हिमुखतोच्यते
एकाग्रसमाधिः। प्रीतिसुखांगे उक्तपूर्वे। इदं (द्वितीयध्यानं) द्वाभ्यामिन्द्रियाभ्यां
संप्रयुक्तं भवति प्रीतोन्द्रियेणोपेक्षेन्द्रियेण च। (एतद्धयानिकाः) भवन्ति नानाकायैकसंज्ञिनः प्रीतिसंप्रयुक्ताः। मोलभूमयो भवन्त्युपेक्षेन्द्रियसंप्रयुक्ताः। क्षपयित्वा
वितर्कविचारमलं क्षपयित्वा पुण्यवासनां स एष मागों द्वितीयध्यानोनमुखः॥

५। प्रीत्या विरागाद् उपेक्षको विहरित प्रतिसंवेदयित कायेन सुखं भवत्यनास्रवः पुद्गरुः स उच्यते उपेक्षकः स्मृतिमान् सुखविहारी तृतीयं ध्यान-मवतोणः । प्रीतिविरागो यथोक्तपूर्वः । उपेक्षाचित्तस्योपेक्षासुखे इति द्विधा वेदना । सुखमक्किएं । तदेतत्सुखं कायेनानुभूयते साक्षात्क्रियते । एतत्सुखं दुरिधगमो भूतधर्म इत्यनास्रवमुच्यते सुखं । अत्राप्युपेक्षाश्रद्धादिसर्वकुश्ररुधमं-भावना । इत्येष मार्गो भवति तृतीयध्यानोन्मुखः । पश्यन् प्रीतिमकुशरुं निष्प्रीतिकं सुखं साक्षात्कुर्वन् ध्यायति । स्थापियत्वा (अन्यांगान्यत्र ) सुखमुपेक्षा स्मृतिः संप्रज्ञानं समाधिश्चेति पंचांगानि भवन्ति यथोक्तपूर्वाणि । इति तृतीय ध्यानं ॥

ध्यानमिति । ध्यानं प्रज्ञाचेति समुदिते निर्वाणहेतुः । द्वयोरन्योन्याश्रयभावमधिकृत्य प्रोक्तं धर्मपदाभाणकैः—

नित्य जमानं अपञ्जस्स पञ्जा नित्य अमायतो । यम्हि मानं च पञ्जा च सवे निन्नानसन्तिके ॥ [ धम्मपद ३७२ ] इति ।

- ६। सुसस्य प्रहाणात् पूर्वमेष दुःसस्य प्रहाणात् सीमनस्यरीर्मनस्ययो-रस्तंगमादुपेक्षास्मृतिपरिशुद्धमुपसंपादयति चतुर्थं ध्यानं । श्रद्धादिसर्वकुत्रल-धर्माणाम् (अत्रापि भावना) । अपि च पश्यन् सुस्रदुःस्रदोपमदुःसासुन्नो भवति सुप्रतिष्ठितः । इत्येष मार्गोऽवतरित चतुर्थध्यानं । (अत्र भवन्ति) चत्वार्यंगानि उपेक्षा स्मृतिः संप्रहानं समाधिश्चेति ।
- 9। सर्वध्यानांगानि भवन्ति कुशलानि। असमापितध्यानभूमिः सवितकां भवित सविवारा। मध्यमध्यानभूमिरिवतकां भवित सविवारा। पते ह्रे ध्यानभूमी उपेक्षेन्द्रियसंप्रयुक्ते। असमापितध्यानभूमि द्विषिधा संप्रसादनानास्रवा ऽनास्यादा चेति। चत्वारि ध्यानानि त्रिषिधानि सास्यादानि संप्रसादनानि अनास्रवाणि च। इति ध्यानधर्माः॥
- ८। रूपसंशानां समितिक्रमात् पश्यत्यनन्तमधकाशिमत्याकाशानन्यायतन-समापित्तमधतरित आकाशानन्त्यायतनसुप्रतिष्ठितः साक्षात्कुर्विक्षमं मार्गमुपसंपादयित आकाशानन्त्यातनसमाधि । अनन्तं धिशानानित्यायतनसुप्रतिष्ठितः साक्षात्कुर्विक्षमं मार्गमुपसंपादयित धिशानानन्त्यायतनसमाधि । धिशाननन्त्यायतनगति दुं स्रेति भावयित आकिचन्यायतनगतिमवतरत्याकिचन्यायतनसमापितं पश्यन् विशानानन्त्या-यतनदोपमाकिचन्यायतनसुप्रतिष्ठितः साक्षात्कुर्विक्षमं मार्गमुपसंपादयस्याकिचन्या-यतनसमाधि । संशायतनं रोग इति असंशायतनं मोह इत्येषं भाषयन् नैवसंशाना-संशायतनसमापित्तमवतीर्य पश्यकाकिचन्यायतनदोषं नैवसंशानासंशायतनसुप्रतिष्ठितः साक्षाटकुर्विक्षमं मार्गमुपसंपादयति नैवसंशानासंशायतनसमाधिमिति नैव संशानासंशायतन ध्यानं ॥
- १ निर्वाणगामिनी प्रतिपद् द्विविधा । प्रथमा कायाशुच्यनुपश्यना द्वितीया आनपानस्मृतिः । कायस्मृत्युपस्थाने प्रथमद्वितीय्त्रिमोक्षौ । चतुर्ष् अमिभ्वायतनेषु अशुचिधर्माः । समाद्वितः संख्यात्यानापानं एकं द्वे यावत् दश

९ कायाशुच्यनुपञ्चनेति । कायाशुच्यनुपञ्चनाया नामान्तरं कायगता स्मृतिरिति । तयोक्तं धम्मपदामाणकेः—"सुप्पबुद्धं पबुज्मन्ति सदागोतमसावका । येसं दिवा च रत्तो च निचं कायगता सिति ॥" [धम्मपद २९९] इति । "येसं च सुसमारद्धा निचं कायगता सित ।.....सतानं संपजानानं अत्यं गच्छन्ति आसवा ॥" इति च । सेयं कायाशुच्यनुपञ्चनापरपर्याया कायगता स्मृतिः

विरागितामिति बिरागसंझा । भावयति पंचोपादानस्कंधानामपुनर्भवे निरोधे स्थापने संपरित्यागे निर्वाणमिति निरोधसंझा । पता दश संझा नित्यं भावयतो भवति दुःस्ननिरोधप्राप्तिः॥

[ इत्यमिधर्मामृतशास्त्र ध्याननिर्देशो नाम द्वादशो विन्दुः ॥ ]

एतद् बुद्धवचनमनुस्मृत्य पौराणाचार्यरप्युक्तं—

अन्नं पानं खाद्नीयं भोजनं च महारहं ।
एकद्वारेन पविसित्वा नवहि द्वारेहि सन्दित ॥
अन्नं पानं खाद्नीयं भोजनं च महारहं ।
भुंजित सर्पारवारो निक्खामेन्नो निलीर्यात ॥
अन्नं पानं खादनीयं भोजनं च महारहं ।
भुंजित अभिनन्दन्नो निक्खामेन्नो जिगुन्छिति ॥
अन्नं पानं खादनीयं भोजनं च महारहं ।
अन्नं पानं खादनीयं भोजनं च महारहं ।
एकरित्परिवासा सन्तं भवति पुतिकं ॥ इति ॥

[ विसुद्धिसमो १९।२३ अनुन्छेदै उद्गुतगाथाः ]

#### त्रयोदशो बिन्दुः

### संकोणसमाधयः

- १। समाधिः अप्रमाणानि अभिकाः कृतस्त्रायतनानि अभिभ्वायतनानि विमोक्षारा (चेति) ध्यानानि ॥
- २ । समाधिस्त्रिविधः । श्रून्यतासमाधिः अप्रणिहितसमाधिः अनिमित्त-समाधिः । चित्तस्यानास्त्रवालंबनप्रतिसंयुक्तत्वादुच्यते समाधिः । समाहितः पश्यति पंचोपादानस्कंधाः श्रून्याः अनात्मानः अनात्मोया इति । इत्युच्यते श्रून्यतासमाधिः । समाधिमिममचतीणों न प्रणिद्धाति रागद्वेषमोहान पुनरूत्पत्तिमत इत्यप्रणिहितसमाधिः । (यः ) समाधि चींतदशनिमित्तधर्मालंबनः (सोऽनिमित्त समाधिः )। दश निमित्तानि कतमानि । रूपादयः पंच विषयाः पुरुषः स्त्री जाति र्जरा ऽनित्यता । इत्यनिमित्तसमाधिः । श्रून्यतासमाधि ई याकारः । श्रून्याकारः अनात्माकारः । अप्रणिहितसमाधि दशाकारः । अनित्यदुःखाकारः समुद्यमार्गा-कारश्च । अनिमित्तसमाधि निरोधचतुराकारः ॥
- ३। अप्रमाणानि चत्वारि। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा॥ स्वाधिगत-स्याभोष्टवस्तुनः सर्वसत्वेभ्यो दानाय वित्तोपस्थापनं। तदिदं वित्तं त्रिविधं भवति । आद्यं स्वजनेभ्यो मध्यमं परेभ्यश्वरमं शत्रुतस्कारादिभ्यः (यद्दानाय चित्तं)। समाहितो भावयति सर्वे त्रिधातुसत्त्वाः वयं शात्र्वाद्याश्च न भिन्ना इति । विजहात्यान्तरिकद्वेपमिति मैत्री नामाप्रमाणं वेदनासंज्ञासंस्कारविज्ञान-संप्रयुक्तं सम्यग्वानः सम्यक्कर्मान्तस्योत्थापकमि न सर्वसंस्कारसंप्रयुक्तमिति मैत्र्यप्रमाणं॥ समाहितो भावयति त्रिधातुसत्त्वा विविधकायवित्तदुःखभाज इति

२ द्शाकार इति । अनित्य दुःखं समुद्यः प्रमवः हेतुः प्रत्ययः मार्गः न्यायः प्रतिपक्तिः नैयाँयिण-कर्मिति दशः । तत्रादां द्वयं कंठत उक्तं । समुद्येन समुद्यः प्रमवाद्याश्च त्रयः संगृहीताः । मार्गेण मार्गः न्यायादाश्च त्रयः संगृहीताः ।

चतुराकारइति । निरोधः शान्तः प्रणीतः निःसरणं चेति ॥

३ व्यप्रमाणानि—इति । अप्रमाणाः सत्त्वा गगनोपमा एषामालंबनमित्यन्वर्थेयं संज्ञा । अप्रमाण-सत्त्वालंबनतया साधकस्य विद्वारो ऽपि बृहन् सवति न तु परित्त इति बृहत्वात् अप्रमाणानि ब्रह्मविद्वारा

(तान) उद्धर्तकाम एवं भाषयम् (तेषां) बाह्यक्तेशान् व्यपनेतुं प्रतिवलो भवतीति करुणा नामाप्रमाणं वेदनासंझासंस्कारिषद्वानसंप्रयुक्तं सम्यग्वाचः सम्यक्कर्मान्तस्योत्थापकप्रपि न सर्व संस्कारसंप्रयुक्तिमित करुणाप्रमाणं ॥ समाहितो भावयित (अहो) मुदितास्त्रिधातुस्द्रवाः। इति प्राप्तसुखसीमनस्यो दुःखदीर्मनस्यापनयन् प्रतिबलो भवतीति मुदिता नामाप्रमाणं वेदनासंद्वानसंप्रयुक्तंसम्यग्वाचः सम्यक्कर्मान्तस्योत्थापकप्रपि न सर्वसंस्कारसंप्रयुक्तिमिति मुदिता प्रमाणं ॥ समाहितो भावयित त्रिधातुस्त्वाः सुखदुःखमोदीदासोन्यभाज इति रागद्वेषापनयनाय प्रतिबलो भवतीत्युपेक्षानामाप्रमाणं वेदनसंद्वासंस्कारविद्वानसंप्रयुक्तं सम्यक्कर्मान्तस्योत्थापकप्रपि न सर्वसंस्कारसंप्रयुक्तं ॥

४। पडमिक्राः । ऋद्धिपादः दिव्यचश्चः दिव्यश्रोत्रं पूर्वनिवासविक्रानं परिचत्तक्षानं आस्त्रवक्षयक्रानं च। विहाय पष्टीमिक्रामितराः पृथग्जना अपि

इत्यप्युच्यन्ते । मैन्नीति । द्वेषपरिहारहपा सेयं मैन्नी । अस्या मृतुनमापाया दानं । दानेन न दानिन एव मैन्नी वर्षते प्रत्युत प्रतिमहोतुरपि द्वेषचित्तसुपशाम्यति । नथौकः पौराणाचार्यः—

> अदान्तद्मनं दानं दानं मर्वार्थसाधकं। दानेन प्रियया वाचा चोक्तमन्ति नमन्ति च ॥ इति ॥

> > [ विसुद्भिमम्म ९।३९ इत्यत्रोद्भृतपालिगाथायाः संस्कृतच्छाया ]

सेयं मैत्री आत्मिन प्रियपुद्रले मध्यस्ये वैरिपुरुधे च मगियत्त्राया प्रश्तिने नदा परिपर्णनां गन्छिन । तथाचाहुः—

> असिन हित मज्यस्ते अहिते च चतुन्तिः। यदा पस्सित नानसः हितांचसोव पाणिनं। न निकामलामी मेसाय कुसला पवुचति ॥ यदा चतस्सो सीमाया संभिक्ता होन्ति भियखुनां। समं फरति मेसाय सञ्जलोकं सदेवकं। महाविसेसो पुरिमेन यस्स सीमा न नायति॥ इति॥

मैत्रीबदेव करुणापि चतुर्विश्रेष्रूक्तेषु पुद्रलेषु समिचस्तया प्रयूता परिपूर्णतां गच्छति । मुदितापि तथैव भाविता पूर्णा भवित । उपेक्षापि च तथैव । एतासां भावनाकमस्तु विस्तरेण विशुद्धिमार्गे [९१९-९०] प्रोक्तस्ततएव ज्ञातव्यः ॥

४ स्त्रान्तेषु षष्टभिज्ञानां तत्कर्मणां च निर्देशो यथा वर्तते सौऽत्र प्रदर्शनीय: । तथा च महासिंहनादस्त्रान्ते [ मिज्निमिनिकाय, सुत्त १२ ] प्रोक्तमन्त्रा संस्कृतेन प्रदर्शते । तत्रेयं निदानकथा । लिच्छवीपुत्रः सुनक्षत्रः प्रवाज्यातः प्रकान्तस्तयागतसृहिश्य वैशाल्यामेवं माषते यत् "नास्ति

व्राप्तुवन्ति ॥ ऋद्धिपादाभिक्षा कतमा । एषा त्रिविधा । प्रथमा उत्पतनकर्म । द्वितोया निर्माणं । तृतीया आर्यपुद्गलाभिज्ञा॥ (तत्र) भवति त्रिविधमुत्पतन-कर्म । प्रथमं स्वकायेन गमनं । तथाहि । पक्षिणामुत्यतनं । भूमेरेतस्या अकस्मादन्तर्हितस्य देशान्तरगमनं। तृतीयं चेतोबलवशिता। यथा बाहुसमिञ्जितप्रसारणं। एषा सर्वेबुद्धाभिज्ञा नान्यतीर्थिकानां॥ नित्यं पश्यति कायं श्रन्यं शिक्षते लघुत्थानमित्येतेन मार्गेण ( उत्पतनरूपां ) ऋद्धि ( पादा-) प्रभिज्ञा-मपैति । प्रतिबलो भवितुं महान् । प्रतिबलो भवितुं श्रुद्धः । प्रतिबलः प्रभूतं कर्तु मल्पं । प्रतिबलो ऽर्ह्णं कर्तुं प्रभूतं । प्रतिबलः परिवर्तयितुं विविधवस्तुनि । इति निर्माणदुर्ध्य-भिज्ञा। प्रथाजनानां निर्माणं भवति सप्तदिनानि यावत् अनतिकस्य सप्तदिनानि निस्दुध्यति । बुद्धानां बुद्धातमजानां वशे वर्तते निर्माणं निर्माणकालश्च । पश्यन् लोकं शिवमशिवमिवाशिवं शिवमिव विहाय शुच्यशुच्यतस्मृतिमुपेक्षास्मृतिवित्तो भवतोत्यार्यपुत्रलाभिज्ञा । पतास्त्रिविधा अभिज्ञाश्चतुर्णामृद्धिपादानां जायन्ते । (अपरे) सर्वेरूपालंबनाः क्रमेण प्राप्तुवन्ति लघुत्थानं बुद्धास्तु युगपत्प्रात्नवन्ति ॥ दिव्यचक्षरभिज्ञा स्वचक्षुनिष्टा भवति । रूपधातुचतुर्महा-भ्तपरिशृद्धिजो भवति दिञ्यचञ्चळांभः । स्वभूम्यामधोभूम्यां च स्पष्टं पश्यति ( यद्भवति ) दुरे ( यच्च भवति ) अन्तिके पश्यति सर्वं सुक्ष्मरूपं सूर्याचन्द्रमसी तारा अग्निं मणिमित्येप मार्गी (येन ) दिव्यचक्षुरभिज्ञालामः ॥ दिव्यश्चोत्राभिज्ञा स्वश्रोत्रनिष्ठा । रूपधातुचतुर्महाभृतपरिशुद्धिजो भवति दिव्यश्रोत्रलाभः । श्रणोति विजानाति वृद्धध्यति च विविधान् दिव्यान् मानुषान् नारकान् प्रेतितर्थग्जान् शब्दानित्येप मार्गो (येन) दिव्यश्रोत्राभिज्ञालाभः ॥ पूर्वनिवासविज्ञानाभिज्ञा। स्मरित पूर्वलोकवृत्तं यस्मादगतो यस्मिश्च देशे समृत्पन्नः-इत्येष मार्गो (येन)

श्रमणस्य गौतमस्य उत्तरमनुग्यधर्मः अलमार्यज्ञानदर्शनविशेषः तर्कपर्याहतं श्रमणो गौतमो धर्मा देशयि मीमांसानुचरितं स्वयंश्रितमानम्"—इति । इदं श्रुत्वा तथागतस्तथागतपडिभज्ञाबलादिकं निरूपयन् पडिभज्ञा अधिकृत्येवमाह—[ १ ऋद्भविधामिज्ञा । ] "भगवान् अनेकविहितं ऋद्भिविधं प्रस्यनुभवित एकोऽपि भूत्वा बहुधा भवित बहुधापि भूत्वा एको भवित । आविभिवं तिरोभावं तिरःकुष्यं तिरःश्राकारं तिरःपर्वतमसज्जमानो गच्छित तद्यथाप्याकाशे । पृथिव्यामपि उन्मजनिमज्जनं करोति तद्यथाप्युदके । उद्केऽप्यभिद्यमानो गच्छित तद्यथापि पृथिव्यां । आकाशेऽपि पत्यंकेन कमते तद्यथापि पश्री शक्तिः । इमाविष सूर्याचन्द्रममावेवं महर्षिकावेवं महानुभावौ पाणिना

पूर्वनिवासाभिक्रामुपैति ॥ परिवक्तक्षानाभिक्ता । नित्यमनुस्मरित परेपां क्रिष्टविक्तं । परेवां पर्यवदातविक्तं सर्वं जानाति । स्वविक्तोत्पादिनरोधं प्रतिकलो भवित विविच्य परिक्रातुमित्येप मार्गो (।येन ) परिक्रताभिक्रामुपैति ॥ श्रेधातुक्तास्रवाणां । सर्वस्या आतम-(इष्टः) निरोधेनैवं जानाति पंचोपादनस्कन्धाः अनित्याः इत्येषमादि । इत्यनुस्मरत पतेन मार्गेण आस्रवक्षयाभिक्रालामः ॥

५। पूर्वतिवासामिश्रा दिव्यवशुः आस्त्रवक्षयश्चेति लिस्त्रो विद्याः। पूर्व-निवासामिश्रा संसारकमहेतुप्रययान् वेसीत्युच्यते विद्या । दिव्यश्रोत्रामिश्रा

परास्कृति परिमार्जयित । यावद्वनग्रलोकादिप कायेन वर्श वर्तयित ।.....[ २ दिव्यश्रोत्राभिज्ञा । | भगवान् द्व्येन श्रोत्रधातुना विशुद्धेन अतिकान्तमानुष्केण उमयानीप शब्दान् श्रणाति द्व्यांश्र मातुषांश्च ये दुरे अन्तिके च। ..[३ चेतः पर्यायज्ञानाभिज्ञाः] मगवान् पर्मत्वानां पर्पुद्रलानां चेतसा चेतः परीत्य प्रजानाति । सरागं वा चित्तं सरागमिति प्रजानाति । वीतरागं...। सदीपं...। वीतदोष...। समोहं...। वीतमोहं...। संक्षिप्तं...। विक्षिप्तं...। महदूतं...। अमहदूतं...। सोत्तरं...। अनुसरं ..। समाहितं...। असमाहितं...। विमुक्तं । अविमुक्तं वा चितं अविमुक्तं चित्तमिति प्रजानाति ।.....[४ पूर्वनिवासानुस्मृतिक्कानामिक्का । | ( मगवान् ) अनेकविहितं पूर्वनिवासमनुस्मरित तदाथा एकामपि जाति हो हो अपि जाती तिस्रोऽपि जातीः चनस्रोऽपि जातीः द्शापि जातीः विंशतिमपि जातीः त्रिंशतमपि जातीः चत्वारिंशतमपि जातीः पंचाशतमपि जातीः जातिशतमपि जातिसहस्रमपि जातिशतसहस्रमपि अनेकानपि संवर्तकर्यान् अनेकानपि विवर्तकरपान् । "अमुत्रासं एवंनामा एवं गोत्रः एवं वर्णः एवमाहारः एवं मुखदुःखप्रतिसंविदी एवमायुष्पर्यन्तः स ततश्च्युतः अमुत्रोपपनः । नत्राप्यासं एवं नामा एवमायुष्पर्यन्तः स ततश्च्युत इहोपपन्नः।" इति साकारं साँदेशमनेकविहितं पूर्वनिवासमनुस्मरितः।" [५ दिव्यचक्षुरभिक्षाः।] ( भगवान् ) दिन्येन चक्कवा विशुद्धेन अतिकान्तमानुषकेण सत्तान् पश्यति न्यक्मानान् उपपदामानान् हीनान् प्रणीतान् सुवर्णान् दुर्वर्णान् सुगनान् दुर्गतान् यथा कर्मोपगान् सस्यान् प्रजानाति । इसे वन सत्ताः कायदुश्चरितेन समन्वागताः वाग्दुर्थरितेन ममन्वागताः मनोदुर्थरितेन समन्वागताः आर्याणा-मपवादकाः मिथ्यादृष्टिकाः मिथ्यादृष्टिकर्मसमादानास्ते कायस्य भेदात् परं मरणात् अपायं दुर्गति विनिपातं निरयमुपपन्नाः । इमे वा पुनः सत्त्वा कायसुवरितेन समन्वागताः वाक्सुवरितेन समन्वागताः म्मःसुचरितेन समन्यागताः आर्याणामनपवादकाः सम्यग्दष्टिकाः सम्यग्दष्टिसमादानास्ते कायस्य मेदात परंमरणात् सुनति स्वर्गं छोकसुपपन्नाः। इति दिव्येन चछुवा विशुद्धेन अतिकान्तमानुबकेण सत्त्वान् प्रयति ..... यथाकर्मीपगान् सत्त्वान् प्रजानाति । [ ६ आझ्यक्त्यक्तानामिका । ] ..... ( भगवान् ) आस्त्रवाणां स्वात् अनास्त्रवं अनास्त्रवं चेतोविमुक्ति प्रकाविमुक्ति हच्टे धर्मे स्वयमभिक्षाय साक्षात्क्रस्योपसंपर्य विहरति ॥ ५ त्रैविद्य एव भगवान् न दु सर्वविदिति सिद्धान्तः । परंपरानुसारं बोधिरात्री प्रयमे यामे

पूर्वनिकासाजुस्ट्रतिकार्ग विद्यां, द्वितीये वामे दिव्यचक्ष्हमां च्युत्युस्पादकानककाणां विद्यां, तृतीये वामे

यथाञ्चतकर्मफलप्राप्ते हंतुप्रत्ययान् वेत्तीत्युच्यते विद्या । (आस्रवक्षयाभिक्षा) कामधातुरूपारूपधात्वाश्रयक्षयं आत्म(दृष्टि)क्षयं सर्वास्त्रव(क्षयं वेत्तीति) उच्यते विद्या ॥

- ६ । दश कृत्स्नायतनानि । मनिस करोति कृत्स्नां पृथिवीं नान्यत् मनिस करोति । इति पृथिवीकृत्स्नायतनं । यावद् विश्वानकृत्स्नायतनमप्येमेव ॥
- 9। अष्टी विमोक्षाः । अध्यातमं रूपसंज्ञी बहिर्घा पश्यति रूपाणि । अध्यातममरूपसंज्ञी बहिर्घा पश्यति रूपाणि । शुमं विमोक्षं साक्षात्करोति । चत्वार्यरूपध्यानानि । निरोधसमापत्तिश्च । इत्यष्टी विमोक्षाः ॥ आलंबनं पश्यन् परिवर्तयति चित्तं प्राप्नोति विमुक्तिमिति विमोक्षः । पश्यत्यध्यातमरूपमशुचि, पश्यति च बहिर्घारूपं (न तथा ) इति प्रथमो विमोक्षः । न पश्यत्यध्यातमरूपं, पश्यति बहिर्घारूपमशुचि—इति द्वितीयो विमोक्षः । विभज्य पश्यत्यध्यातमरूपं, पश्यति बहिर्घारूपमशुचि—इति द्वितीयो विमोक्षः । विभज्य पश्यत्यध्यातमंबिर्धा च रूपं सर्वं शुचिरूपमिति तृतीयो विमोक्षः । चत्वार्यरूपध्यानानि चत्वारो विमोक्षः । निरोधः (अष्टमो ) विमोक्षः ॥
- ८। अध्यातमं रूपसंशी बहिर्धा पश्यति रूपाणि परित्तानि सुवर्णानि दुर्वर्णानि । इत्यालंबनमभिभूय जानाति पश्यतीति प्रथममभिभ्वायतनं । अध्यातमं

सर्वास्त्रवक्षयरूपां विद्यां साक्षात्कृत्य सम्यक्संबुद्धोजातः। तस्य सर्वज्ञता तु ध्यानबलेन तत्तदर्थजातं बोद्धं क्षमत्वादुच्यते। तथा च शान्तरक्षितः—

यद्यदिच्छति बोद्धं वा तत्तद्वे ति नियोगतः ।

शक्तिरेवंविधा तस्य प्रहीणावरणो ह्यसौ ॥ इति ॥ [ तत्त्वसंग्रह, कारिका ३६२८ ] अतुएव धर्मकीतिरिप भगवन्तं हेयोपादेयतत्त्वज्ञातारमाह न तु सर्ववस्तुजातज्ञातारं—

हेयोपादेयतत्त्वस्य साभ्युपायस्य वेदकः।

यः प्रमाणमसाविष्टो न तु सर्वस्य वेदकः ॥ [ प्रमाण वार्तिक ] इति ॥ भगवतः सर्वज्ञता त्रेविद्यवत्सगोत्रस्त्रे [ मिष्मिमनिकाय, प्रत ७१ ] मगवतेव प्रतिषिद्धा । त्रेविद्यता तु भगवित स्वयं प्रतिपादिता । त इमे सर्वज्ञवादप्रमुखा वादाः परलोकादीनाम् अदृष्टार्थतां समर्थनाय प्रकृता इति यावच्छक्यमुपरिष्टात् विचारियप्यामः ।

इदं जगत्पूर्वकृते हिं कर्ममिविचित्ररूपं सुखदुःखमाजनं । कथं भवेद्यक्षियतं हि पूर्वकैः प्रयक्षकैरत्र कृतैस्तद्न्यथा ॥ १ ॥ अनीश एवास्ति जनोऽस्वतंत्रकः करोति सर्वः स्वबळानुरूपतः । फळं पुनस्त्वस्य कृतस्य कर्मणो ऽन्य एव दाता हि ददाति दत्तवान् ॥ २ ॥ रूपसंक्षी विश्वर्धा पश्यति रूपाणि अग्रमाणानि सुवर्णानि दुर्वर्णानि । इत्यालंबन-मिमभूमय जानाति पश्यतोति द्वितीयमिभ्यायतनं । अध्यात्ममरूपसंक्षी विश्वर्धा पश्यति रूपाणि परिसानि सुवर्णानि दुर्वर्णानि । इत्यालंबनमिभ्मय जानाति पश्यतीति तृतीयमिभ्यायतनं । अध्यात्ममरूपसंक्षी विश्वर्धापश्यति रूपाणि अप्रमाणानि सुवर्णानि दुर्वर्णानि । इत्यालंबनमिभ्यय जानाति पश्यतीति चतुर्थ-ममिभ्यायतनं । अध्यात्ममरूपसंक्षी विश्वर्धा पश्यति रूपाणि नीलानि । इत्यालंबन-मिभभूय जानाति पश्यतीति पंचममिभ्यायतनं । पीत-लोहिता-ऽधदातान्यप्येवं ॥

> जनो हि कर्मस्वक एव नाथवान् स कर्मयोनिस्त्रथ कर्मबन्धुकः । स्वकर्मणेवात्र स हीननां गतः स्वकर्मणेवात्र गतः प्रणीतनां ॥ ३ ॥ स आत्मनाथो निजकर्मनाथकः प्रभु हि कर्तुं शुममप्यथो ऽशुभं । परं ससुद्धतुं मलं निजं तथा स्वयं परं पात्रयितुं च सर्वथा ॥ ४ ॥ इद हि दुःखं हि सुखं तदन्यथा न सर्वमेवास्ति हि कर्मपाकृजं । विपाकृजं यत्तिहास्ति चात्पकं तदन्यहेतुस्थमनत्यकं मतं ॥ ५ ॥

विविधा दृष्ट्यञ्चेतास्तस्त्रागमनिश्चिताः । प्रामाण्यं साध्यते सस्या कस्य तस्यागमस्य तैः ॥ ६ ॥ नेवागमस्य कर्तास्ति मतः सो ऽधौरुदेयकः । सर्व हि चागमो वेति परोक्षमपरोक्षकं ॥ ७ ॥ भागमो हि विना कर्त्रा स्यादिति प्राञ्जमानिता । तेनागमस्य कर्नास्त स हि सर्वविवीश्वरः ॥ ८ ॥ ईश्वरोऽपि हि दःखेन मीयते नत् स तिष्ठत् । आप्त एवास्त लोके ऽस्मिद्धागमस्य प्रवर्तकः ॥ ९ ॥ अ। प्रश्नोक्तागमे तावत्प्रामाण्यं नैव युज्यते । यावश सर्ववित स स्यात्सर्वेदशी निरन्तरं ॥ १० ॥ तेनात्र कत्त्वत्सर्वज्ञ आगमस्य प्रवर्तकः । नत्वन्ये योगिनो वि्व्यशक्तयो मुनयोऽपि च ॥ ११ ॥ किं सर्वज्ञतयास्माकं या नास्ति हितकुन्नने । तस्मादागमकुद्झें यो हेयोपादायवेदकः ॥ १२ ॥ इत्यादिदृष्ट्यः सर्वा वागमानां समर्थिकाः । सर्व ज्ञादिकान् वादानुपादाय क्रतास्पदाः ॥ १३ ॥ तस्मात्तेषां विवेकाय यञ्जोऽत्र क्रियते तथा । यथा चारित्रिकं तेषां रूपमाविर्भवेत स्वकं ॥ १४ ॥

ह। (अप्रमाणायतनान्यग्रो)। अध्यातममनिभग्नतह्रपसंज्ञी बहिधां शुद्धानि परित्तानि ह्याणि पश्यतीति प्रथममप्रमाणायतनं। द्वितीयं। अध्यातमन्मभ्मूतह्रपसंज्ञो बहिधां शुद्धानि परित्तानि ह्याणि पश्यतीति तृतीयमप्रमाणा-यतनं। चतुर्थम्। (एवम्) अन्यानि नील-पीत-लोहिता-ऽवदातानि द्रष्टव्यानि चत्वारि॥ अभिभवत्यालंबनं परिशुद्धमित्युच्यते ऽभिभ्वायतनं। सम्यग्ह्याकार-वैशिष्ट्यनिर्मल्टवाद्विमोचयतोत्यभिभ्वायतनस्य नामान्तरं त्रयो विमोध्याः। चत्वार्यभिभ्वायतनानि अष्टो इत्स्नायतनानि शुभविमोक्षसंग्रहोतानि॥

तत्रेतेषु वादेषु मीमांसकप्रियो ऽपौरुषेयवादः सुतरां नवीन एव । बौद्ध पिटके वेदस्य कर्तारो मवन्ति ऋषयो न तु वेदो ऽपौरुषेय इत्यभ्यासेनोच्यते । तथा च त्रेविद्यस्त्रान्ते [ दीघनिकाय, सुत्त १३ ] अष्टकः वामकः वामदेवः विक्वामित्रः यमदिनः अगिराः मरद्वाजः विश्वः कत्र्यपः स्गुरुचेति दश ऋषयो मन्त्राणां कर्तारः प्रोक्ताः । बुद्धात् पूर्वं यास्कोऽपि मन्त्राणां कर्तारः ऋषयः इति स्वमतसुपस्थापयित न तु मंत्रान् अपौरुष्यान् स्यापयितुं प्रवृत्तो भवति । कथं ऋषिपरंपरायां वेदप्रवृत्तिरित्यिधकृत्याह् यास्कः—

साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो वभृवुः । तेऽवरेभ्यो ऽसाक्षात्कृतधर्मभ्यउपदेशेन् मन्त्रान् संप्रादुः । उपदेशाय ग्लायन्तो (=उपदेशरूगं मन्त्रसमूहं स्मर्जु मशक्ताः ) ऽवरे बिल्मग्रहणाय (=स्पष्ट-प्रतिपत्यर्थं ) इसं ग्रन्थं (= निघण्टुं ) समाम्नासिषुर् वेदं च वेदांगानि च ॥ इति ॥ [निरुक्त १।२०]

#### अयं यास्काभिप्रायः-

आदौ बभूबुः पुण्या ऋषयो ह्यमितौजसः । तपसा स्वेन ये धर्मः साक्षात्कृत्य विहारिणः ॥ अपरान् वीक्ष्य ते हीनान् अल्पपुण्यान् मितौजसः । धर्मसाक्षात्कृतावासन् ये न शक्ताः स्वतेजसा ॥ ते तेम्यां हीनपुण्येभ्यो महापुण्या मनीषिणः । मंत्रान् निर्माय संप्रादुः ते तान् संजगृहः स्मृतौ ॥ अय हासयुगे मंत्रान् संधारियतुमक्षमाः । बभूबुः कमशो विद्याः हीनाश्च स्मृतिदुर्बलाः ॥ विस्मृत्याऽयं न लुप्येत मंत्राम्नायः पुरातनः । इति निश्चित्य ते हीनाः प्रन्थसंग्रन्थनेरताः ॥ मृस्पश्चप्रतिपल्यर्थं ग्रन्थस्थानि प्रचिक्तरे । वेदाम्त्रायं निष्णदं च वेदांगानि यथाक्रमं ॥ १०। दश झानान्युक्तपूर्वाणि । मैत्री करुणा मुदिता चेति तिस्रः पंचाभिद्यास्य मौलेषु चतुर्षु ध्यानेषु विद्यत्ते । पद्भूमिषु धर्मझानं विद्यते असमापितध्यानेषु मध्यमध्यानेषु मौलचतुर्ध्यानेषु । मुदिता प्रथमा द्वितीया च विमुक्तिः आद्यानि चत्वायंभिभ्यायतनानि प्रथमध्याने द्वितीयध्याने च विद्यत्ते । अपराण्यभिभ्यायतनानि शुभिवमोक्षश्य अधी इत्स्मायतनानि च चतुर्थध्याने विद्यन्ते । अपरी विमोक्षी द्वे इत्स्मायतने च स्थनामसंगृहीतानि । निरोधविमोक्षो भवाग्रसंगृहीतः । त्रयः समाध्यः सप्तशानानि अनास्रवाभिक्षा च नव-भूमिसंगृहीतानि । स्थापयित्वा भवाग्रे उन्वयशानं ॥

११। दशसूमिष्वरूपधातीस्त्रयो विमोक्षाः सास्रवा वा भवन्ति । अनास्रवा वा । अन्य(धातुकाः) त्रयो विमोक्षाः अष्टाविभन्वायतनानि दश कृत्स्नायतनानि सास्रवाणि । भवाग्रे सर्वे सास्रवं मन्दं न तीक्ष्णमिति स (भवाग्रः)

यास्कोक्तस्येव बौद्धपरंपरया समर्थनं भवति । तथा चोक्तमप्रण्यसूत्रान्ते [दीर्घानकाय, सुत्त २७] -- " सत्वानामेकेपामेनदभूद वयं पापकान् अकुशलान् धर्मान् वाहयेमेति ते बाग्नणा अभूवन्। ते ऽरप्यायतने ध्यायन्तीति भ्यायकाः । तेषामेवैके ध्यानमर्नाभरांभाशमाना प्रामान्तं निगमान्तमत्रसूख प्रन्यान् कुर्बन्त आसः। नेदानीमिमे भ्यायन्तीत्यभ्यायका इत्याख्यानाः। हीनसमतं खळ तेन समयेन तदेवहि श्रेष्टसंमतं। इति खल्वेवमेवस्य ब्राह्मणमंडलस्याभिनिवृत्तिः।" इति । इहोमयत्र ब्रन्थरचनातः पूर्वं साक्षात्कृतधर्माणः पर्यायेण कथ्यतं चेद् ध्यायका ब्राह्मणा निर्दिष्टा इति द्वयो र्निरुक्तात्रण्यसूत्रान्तसंदर्भयोरेकवाक्यता स्पष्टी भवति । एवं प्राचीनतमायां परंपरायां मन्त्राः पुरुषकृतिरेवेति मनमासीत् यत् हान्ययुगे जीमीनना "वेदांदवैके सीनकर्ष पुरुषाख्या" [पूर्वमीमांसा १।१।१७ ] इत्येवं पूर्वपक्षे निक्षिप्तं। अस्य पूर्वपक्षस्यायमिष्रायः—यथा "बात्मीकीयं" इति पदेन "वाल्मीकि-कृतिः रामायणं"—इत्यथौ भवित प्रतीतः। तथा वंदिकप्रन्थेः सह प्रतिसयक्ताः काष्व-शौनकीय-कौथुनीय काठक तैत्तिरीयादयः शब्दा प्रख्यापर्यान्त यत् तत्कर्नारः कष्य-शौनक-कौथुम-कठ-निक्तिर-प्रमृत्य आसन् । तदेनचरित्रविदां यास्कादीनां संमनमपि सर्देशा चरित्रतत्त्वानभिक्तः कर्मकांड-मान्निष्णातो जैमिनि र्न सहते । तदनुसारं वैदिकप्रन्यप्रतिसंयुक्तानि ऋषीणां नामानि केवलमेनदेव प्रख्यापयन्ति यत्तेते ऋषयः तत्तदृप्रन्यानां ध्याख्यातार आसन् न तु तत्तदृप्रन्यानां कर्तारः—इति मनसि निधाय सर्वमेव इतिकृतात्मकं चरित्रं विलोपयन् स सूत्रयति—"आख्या प्रवचनात्" [ पूर्व-मोमांसा १।१।२०] इति । इन्त ! वेदमंत्राणां वेदाम्नायस्य प्रवर्तयितारः प्रयत्नेनैतेन जैमिनेः शुक्रवत् वेदमंत्रस्मर्तारः इदानींतना वेदपाठिन इव अप्रतिभाशालिनः स्यापिनाः ये च केनापि उपहासिष्रियेण कविनेवस्पहिसताः--"राजमावनिभे देन्तेः कटिविन्यस्तपाण्यः । द्वारि तिष्ठन्ति राजेन्द च्छान्दसाः रूगेकशत्रवः ॥ इति ॥ स चायं वेदानां निखत्वप्रतिपादनपरो ऽपौरुषेयतावादो वादारायणेनापि

सास्रवः। निरोधसमापत्तो न प्रज्ञेति सा सास्रवा। पंचाभिद्रासु वाहुल्येनाव्याकृत-चित्तं। चतुरप्रमाणानि सत्त्वालंबनतया सास्रवाणि॥

१२ । कामरागस्यापरिक्षये त्रंधातुकसंयोजनानि भवन्ति । परीक्षीणे कामरागे भवन्ति रूपारूप्यधातुसंयोजनानि । रूप(धातु) रागक्षये भवन्त्यारूप्यधातुसंयोजनानि । अरूप्यातुरागक्षये न भवन्ति त्रंधातुकानि संयोजनानि ॥ कामधातुरागक्षये परिशुद्धस्यानास्रवस्य प्रथमध्यानस्य सिद्धिः । एवं सर्वासु भूमिषु आर्यपुद्गलस्यानास्रवत्यसिद्धिः ॥ आर्यपुद्गल ऊर्ध्वाधोभूमिको भवन्यनास्रवः । पंचामिज्ञाचतुरप्रमाणवतो न भवन्त्यधोभूमिसंयोजनमलानि ॥ लोकिकमार्गमाधित्य असमापत्तिध्यानभूमिको जहात्यधोभूमिरागं । एवं सर्वभूमिकः ॥ अनास्रवमार्गमाश्रित्य मौलध्यानभूमिकः स्वभूमिकमूर्ध्वभूमिकं चापि जहाति रागं । एवं सर्वभूमिकः ॥ तेन पृथग्जनो भवाग्रे न रागप्रहाणप्रतिवलो भवति । उष्मधर्मा मूर्यधर्मा झान्तिधर्मा लोकिकाग्रधर्मा (हि) प्रहोणरागपुद्गलः ॥

१३। सास्रवध्यानभावनाया द्वावध्वानी प्रत्युत्पक्षी ऽनागतस्व। सत्य-दर्शनमार्गे दुःखसमुद्यनिरोधान्वयज्ञाने प्रत्युत्पक्षाध्वभावनया ऽनास्रवं ज्ञानं। अनागतं द्विविधं सास्रवमनास्रवं ज्ञानं। अविशिष्टचित्तान्तरे प्रत्युत्पक्षमनास्रवं अनागतमनास्रवं॥ वुद्धात्मजो जहाति चेत्कामरागं आश्रयति चासमापत्तिध्यानभूमिं प्रत्युत्पन्नाध्वनि भावयति सास्रवमार्गं अनागते भावयति सास्रवानास्रवमार्गं नवमविमोक्षमार्गे प्रत्युत्पन्ने भावयति सास्रवमार्गं अनागते भावयति सास्रवानास्रवमार्गं असमापत्तिध्यानं प्रत्युत्पन्ने भावयत्यनास्रवमार्गं अनागते भावयति सास्रवानास्रव-मार्गं नवमविमोक्षमार्गे प्रत्युत्पन्नोध्यनि भावयत्यनास्रवमार्गं अनागते भावयति सास्रवानास्रव-

देवनाधिकरणे [ ब्रह्मसूत्र १।३।२६-३३ ] समर्थितः । सोऽयमपौरुषेयनावादौ ऽनुश्रवेष्वन्धश्रद्धां जनयिन तेषां निर्श्रान्तां विनेव युक्तिवादं स्थापियतुं यतते । यद्यपि बौद्धागमपर्यालोचनया प्रतीयते यद् अनुश्रव (=वेद ) विषये केचनासन् अन्धश्रद्धालवो न सर्वे । तथाचान्धश्रद्धालूनां परेषां च सतमन्दितं दश्यते चंकिस्त्रान्ते [ मिष्मिमनिकाय, सुत ७५ ] "कपिठको माणवो भगवन्तमेतद्द्वोचत् । यदिदं मो गौनम ब्राह्मणानां पौराणं मन्त्रपदं इतिह इतिह परंपरया पिटकसंपदया । तत्र च ब्राह्मणाः एकांशेन (=अविकलांशेन=पूर्णरूपेण) निष्ठां (=श्रद्धां) गच्छन्ति—इदमेव सत्यं मौधमन्यदिति । इह मकान् गौतमः कि माहेति । स्थानुश्रुतमेव भवति । तच भवति रिक्तं तुच्छं मृषा । नो चापि स्थानुश्रुतं भवति । तच भवति । तच सत्यनुरक्षता । विज्ञेन पुरुषेण

सास्त्रवानानस्वयमार्गं ॥ प्रथमध्यानिको बुद्धात्मजो जहाति चेत्प्रथमध्यानरारं आश्रयति असमापत्ति (=अनागम्य) द्वितीयध्यानमूमि प्रत्युत्पन्नाध्वनि भाषयति सास्त्रवमार्गं अनागते भाषयति सास्त्रवानास्त्रवमार्गं नवमविमोक्षमार्गं प्रत्युत्पन्नाध्वनि भाषयति सास्त्रवमार्गं नवमविमोक्षमार्गं प्रत्युत्पन्नाध्वनि भाषयति सास्त्रवमार्गं अनागते माषयति अनास्त्रवं॥

- १४ । त्रिम्मिकप्रथमध्यानिको भावयंश्व शुद्धं (=शुभं) अनास्रवं द्वितीयध्यानं जेहाति चेत् प्रथमध्यानरागं (तर्हि) आध्रित्यानास्त्रधमागं द्वितीयध्यानमुपसंपाद्यति । स्वमूमी भावयत्यनास्त्रवं अन्यमूमी भावयति सास्त्रवानास्त्रवनार्गं । नवमविमोक्षमागं प्रत्युत्पन्नाध्वनि भावयत्यनास्त्रवमागं अनागते आवश्यसमास्त्रवं । त्रिभूमिकप्रथमध्याने शुद्धे (=शुभे) ऽनास्त्रवे द्वितीयध्याने च याषत् आर्किन्वन्यायतने रागप्रहाणमप्येवमेष ॥
- १५। मवात्रे रागप्रहाणकाले मावयति सर्वानाम्नघण्यानानि नषमविमोक्ष-मार्गे प्रत्युक्ताध्वनि मावयत्यनाम्नवमार्गे अनागते माषयत्यनाम्नवं भावयति च त्रियातुप्रतिसंयुक्तकुप्रालम्लानि त्रवीर्विशातिविधान् समाधोन् सास्वादानष्टी शुद्धानष्टी अनाम्नवान् सप्त (चेति)॥
- १६। सर्वानास्त्रवसत्तभूमयो ऽनास्त्रवस्वमाषहेतुकाः। स्वमूमिग्नास्त्रवा। अन्त्रस्त्रवा स्वमूमिस्त्रिविधहेतुका संप्रयुक्तकहेतुका सहभूहेतुका स्वमाबहेतुका।

नालमत्र एकांद्रीन ( =पूर्णक्ष्पेण ) निष्टां गन्तुं "इदमेव सत्यं मोधमन्यत" इति । एषा वज्वत्सुद्दहा श्रद्धा वेदागमिक्ये पूर्वयुगे नासीत । पूर्वयुगीना न वेदेषु सर्वथा गुणवत्यमेव स्वीकुर्वते स्म प्रस्कुत तमः मानुम्बुद्धिसुरुमान् प्रमादानिप स्वीकुर्वते स्म । तथा च पूर्वपक्षित्रभया मन्त्राणां गुणवोषसमीक्षा-पराणां केषांचित्प्राक्तनाचार्याणां मतं निरुक्ते यास्कोऽन्ववाचन् "अथापि विप्रतिषद्धार्था भवन्ति ( मन्त्राः ) "वेष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पत्र्यति पुरुषापरात्रः स मवति" [ निरुक्त, उपोद्धात ] इति पूर्वपक्षाणां वेद्वयाख्याने ऽप्रमस्यतां स्थापयन् यद्यपि यास्करत्तरहोष्ण्यातं मार्थयामास तथापि ताद्धापूर्वपक्षेण प्राक्तनानां स्वतंत्रप्रतिमानां तेषां तेषामाचार्याणां वेदस्मीकादृष्टि व्यपमतान्धिक्तासामिक्यनक्तयेव या न वेदं निर्म्चान्तं स्वीक्नेति तस्थापौरुषेयत्वं दु दूरे । क्या प्राक्तनास्तभाक्षपादंत्रमुखा न्त्राना व्यपि वेदं निर्मान्तं तस्थापौरुषेयतां प्रसामक्ति । तेषु करन्तेषाधिकामिक्यो जयन्तो ऽपौरुषेयवादिन उपद्यस्थाह्म "मौमांसकाः यशः पिवन्तु पर्यो वा पिवन्तु बुद्धिजाक्यापनयनाय ब्राह्मीद्धतं वा पिवन्तु वेदस्तु पुरुषप्रभावित एक नाम्न क्रमन्ति । "विक्तिकर्ता वेदकर्ता पुरुष ईस्वरः न तु मानवः । स मानवानां तत्तरकर्मानुसारं फरुक्तातापि । एषां न्याविदां वेदकर्ता पुरुष ईस्वरः न तु मानवः । स मानवानां तत्तरकर्मानुसारं फरुक्तातापि ।

प्रथमः सास्वादसमाधिः प्रथमसास्वादसमाधिहेतुकः नान्यहेतुकः। प्रथमो ऽनास्रवसमाधिः क्रमेण जनयति षड्विधान् समाधीन् । (तद्यथा)। द्विविधं प्रथमं ध्यानं शुद्धं (=शुभं ) अनास्त्रवं च । एवं द्वितोयध्यानं तृतीयध्यानं च ॥

१७। अनास्रवं द्वितोयध्यानं क्रमेण जनयत्यष्टो भूमोः। स्वभूमि द्विधा। ऊर्ध्वभूमि श्वतुर्धा। अधो भूमि द्विधा (चेति)॥ अनास्रवं तृतोयध्यानं चतर्थ-ध्यानं आकाशानन्त्यायतनसमाधिश्च क्रमेण जनयन्ति दश भूमीः। ऊर्ध्वभूमयश्चतस्यः। अधोभूमयश्चतस्यः। स्वभूमी द्वे॥ अनास्रवं विज्ञानानन्त्यायतनं क्रमेण जनयति नच भूमोः। ऊर्ध्वभूमयस्तिस्यः। अधोभूमयश्चतस्यः। स्वभूमी द्वे॥ अनास्रवः आर्किचन्यायतनसमाधिः क्रमेण जनयति सप्तभूमीः। ऊर्ध्वभूमिरेका । अधोभूमयश्चतस्यः। स्वभूमी द्वे॥ शुद्ध (=शुम) ध्यानान्यपि तथा ॥

१८। आस्वादः क्रमेण जायते द्विविधः स्वभूमिकः आस्वादः अथोऽपि शुद्धः (=शुभः )। एवं सर्वभूमयः सर्वसमापत्तयश्च शुद्धाः (=शुभाः ) अनास्त्रवाः

वेदः सर्वथा दोषहीनो भवति परं प्रमाणं [न्यायसूत्र २।१।५८-६१ ] वैशेषिका अपि ईश्वरोक्तत्वादे-वाम्नायस्य ( वेदरूपस्य ) प्रामाण्यमूरीकुर्वनः सूत्रयां वभूतः "तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम् [ वैशेशिक सूत्र १।१।२ ] इति । यैरीक्वरो नागमप्रवर्तकः स्वीकृतः तैराप्त एव मनुष्यविशेषो विशिष्टलक्षण भागमप्रत्रतंकः स्वीकृतः । तथाहि सांस्थसंप्रदाये कपिलः सांख्यागमप्रवर्तकः स्वीकृतः । परंपरानुसार-मादिविद्वान् हि कपिलः आनुश्रविकथर्ममविशुद्धिश्रयातिशय्युक्तं पत्र्यन नवीनं धर्मविनयं देशयामास । यद्यपि सांप्रतिकं सांख्यमतं वेदं प्रमाणं मत्वा लब्धास्पदं दृश्यते तथापि पुरायुगे तन्नेदृशमासीदिति परंपरयागतया वौद्धगमे चिन्तयोः सांख्याचायंयोरडारोड्कयो र्मतपर्यालोचनया स्फूटीभवति । तत एव च तस्य निरीक्षरवादितापि प्रकटीमवति यदापि गीतायां तस्य निरोक्षरवादिता न दृष्टिपथमवतरित प्रत्युन तस्येश्वर्वादित्वमेव प्रतिपादित दृश्यते । तत्सर्वे सांख्यतत्त्वबादश्रद्धाळूनां प्राक्तनानां केषां-चिदीक्षरवादिनां समन्वयग्रित्जनितं मवेदित्यस्ति तर्कयितुमवकाशः। न केवलमेतदेव नूरनानामपि केषांचित् सांख्यतस्त्रपक्षपानिनां अपौरुषेयवाददृष्टीनां सांख्ये भवत्येवापौरुषेयवादारोपणाय यक्षः। तथा च ते सांख्यप्रवचनसूत्रे "न पौरुषेयत्वं तत्कर्तुः पुरुषस्यामावात्" [ २।४६ ] इति वचनेन साख्यम-पौरुषेयवादपक्षपाति सूत्रयामासुः। एवं कृते ऽपि महति यत्ने वैदिकः खंडनीयकोटौ नित्रेशितस्य सांख्यस्यावैदिकत्वं स्पष्टमेव । सांख्यनस्ववादस्य साक्षरकरणाय समाधिद्वारा प्रवृत्ते योगसंप्रदाये विवेकजज्ञानवन्तो मुनय एव प्रमाणं । ईक्षरोऽपि योगिनां वर इति सोऽपि भवति प्रमाणं । ते वैवात्र योगागमप्रवर्तकाः भविनव्याः — इति तर्कयितुं न किंचिदवद्यं प्रतिभाति । जैनानामप्यागम-प्रवर्तयता नेस्वरः प्रत्युन मनुष्यविशेषः कश्चित् तीर्थकरः । बौद्धानामपि भवत्यागमप्रवृत्ति र्नञ्वराद सर्वालंबनाः सर्वधर्मालंबनाः । आस्वादः स्वभूमिकः स्वभूमिकास्यादालंबनः अधोऽपि शुद्धालंबनः । आस्वादो न मिवत्रव्यो ऽनास्त्रवालंबनः शुद्धः (=शुभः)। अनास्त्रवः आरूप्यसमाधिः न सास्त्रवभूम्यालंबनः । सास्वादः आरूप्यसमाधिः स्वभूम्यास्वादालंबनः शुद्धं (शुभ)।लंबनञ्च नानास्त्रवालंबनः ॥

- १६। चत्वार्यप्रमाणानि अग्री अभिभ्यायतनानि त्रयो विमोक्षाः अग्री कृत्स्नायतनानि (चेति) धर्माः सर्वे कामधात्वालंबनाः। पंचाभिक्षाः कामरूप-धात्वालंबनाः॥
- २०। सर्वाधिवासनाध्यानेषु अनास्त्रवध्यानमधिवासयित सास्त्रवध्यानं। वतुर्थध्यानिकः पुद्गलः प्रथममधिवासयित चनुर्थध्यानं ततो ऽधिवासयत्यधराणि त्रोणि ध्यानानि। प्राप्नोति पंचशुद्धाधिवासफलं। अक्षोभ्यधर्मा ऽर्हन् प्राप्नोति सर्वध्यानसमाधीन्। स प्रतिवलो लब्धुमग्रध्यानं प्रतिबलो धर्नुमायुः प्रतिबलो हातुमायुः प्रणिधिक्कानः वित्ते न यथाकाममिक्लं जानात्यतोतागतप्रत्युत्पश्रसर्वधर्मान भूयो जानात्यनागतधर्मान ॥
- २१। चतस्रः प्रतिसंविदः। धर्मप्रतिसंवित् निरुक्तिप्रतिसंवित् प्रतिमान-प्रतिसंवित् अर्थप्रतिसंवित् ॥ परचित्ते नोद्वाचयति द्वेषमित्यकोप्यं चतुर्ध्यानेषु

कस्माचिद् अमनुष्यिविशेषात् प्रत्युत मनुष्यादेव युद्धस्पात् । तदेते सर्वं वाद्यास्त्रिधा विमक्तुं शक्याः । अपौरुषेयवादः ईश्वरवादः आनवादः । एतेष्वेवागमप्रवर्तकर्त्वमूरीक्रयते । तत्रापौरुपेयो वेदः सर्वज्ञः । तथा च "चोद्नालक्षणोऽथौ धमः" इति मीमांसास्त्रव्याख्याप्रसंगे शक्य आहः "चोद्ना हि भूतं भविष्यन्तं सूक्ष्मं व्यवहितं विष्ठकृष्टमित्येवं जातीयक्रमधं शक्तोत्यवगमियतृमिति ।" ईश्वरवादिनामीश्वरौ भवत्येव सर्वज्ञः तत एव तत्प्रणीतागमप्रमाणता । न केवलमागमस्य प्रत्युत सर्वस्य जगतो यतः प्रश्निस्त्वद्व्या मवत्येव सर्वज्ञः । तथा च सूत्रयति वाद्ररायणः "सर्वधमौपपलेश्व" [ ब्रह्मसुत्र २।१।३७ ] इति । अत्र व्याख्यातु प्रत्रत आह शंकरः—"ब्रह्मणि सर्वे पर्या उपपयन्ते मर्वशं सर्वशक्ति महामायं च ब्रह्मते । आप्तवादिषु यत् परोक्षं न युत्तोऽपि सिद्धयति तदाप्तागमादेव सिद्ध्यति [ सांख्यकारिका ६ ] तेनाप्तस्य सर्वज्ञता सिद्ध्यत्येव । योगानां योगचरमसिद्धिमुपगतानां सर्वज्ञतासिद्धिभवति । तथा चोक्तं—"तारकं सर्वविषयं सर्वथाविषयक्रमं वेति विवेकजं ज्ञानं ।" [योगसूत्र ३।५१ ] इति । जनानां जिनः सर्वज्ञ एवास्ति । तथा चोक्तं—"ते जिन केवली सल्वन्तू सल्वभावदरिसी" [ आचारांगसूत्र पृष्ठ ४२५ ] इति । तथा चोक्तं—"ते नरिथ जं न पासइ भूयं भव्वं भविस्तं च" [ आवश्यक निरुक्ति, गाथा १२७ ] इति च । तीर्थकरस्य जिनस्य सर्वज्ञता बौद्धागमपर्यालोचनेनापि प्रकटीभवति । तथा च चूलदुःखस्कन्यसुत्रान्ते [ मज्निममिकाय, सुत्त, १४ ] प्रोक्तं— "निर्घन्यः नायपुत्रः सर्वज्ञः

संगृहोतं कामधातुनापि व (संगृह्यते)॥ धर्मप्रतिसंवित् निरुक्तिप्रतिसंविच कामधातुसंगृहोते ब्रह्मलोकेष्वपि (संगृह्योते)। अन्ये द्वे प्रतिसंविद्गे नवभूमि-संगृहीते॥

२२। कामधाती चतुर्षु (रूपधातु) ध्यानेषु चतुर्ष्वाक्रप्येषु शुद्धस्य (=शुभस्य)ध्यानस्य द्विवारं लामः। रागप्रहाणकाले (लामः) जन्मकाले लामः। सास्वादध्यानस्य द्विवारं लामः। व्युत्थानकाले लामः जन्मकाले लामः। अनासूवं ध्यानं द्विःकृत्वो लभ्यते। व्युत्थानकाले लभ्यते। रागप्रहाण(काले) लभ्यते। नवभूमिसंगृहीतमनासुवं संयोजनप्रहाणाय समर्थं॥

२३। निर्माणिवत्तानि चतुर्दश। रूपधातौ दश वित्तानि। कामधातौ चत्वारि वित्तानि। प्रथमध्याने ह्रे निर्माणिवत्ते। प्रथमध्यानिकमेकं कामधातुकं चैकं। द्वितीयध्याने त्रोणि निर्माणिवत्तानि। द्वितीयध्यानिकमेकं प्रथमध्यानिकमेकं कामधातुकमेकं। तृतोयध्याने चत्वारि निर्माणिवत्तानि। तृतोयध्यानिकमेकं द्वितोयध्यानिकमेकं प्रथमध्यानिकमेकं कामधातुकमेकं। चतुर्थध्याने पंच (निर्माणिवत्तानि)। (चतुर्थध्यानिकमेकं तृतीयध्यानिकमेकं द्वितीयध्यानिकमेकं मेकं प्रथमध्यानिकमेकं तृतीयध्यानिकमेकं द्वितीयध्यानिकमेकं प्रथमध्यानिकमेकं प्रथमध्यानिकमेकं कामधातुकमेकं)॥

२४। कतमद्भयानं परिपूरितं (=सिद्धं) भवति। (यदा) फलभूतमधो-भूमिकं निर्माणिवत्तं निष्पादयिति त्रिष्ट्यानभूमिकां स्थिति ब्रह्मलोकिषक्तानं (वास्य) पुरतो वर्तते समर्थों (भवति) द्रष्टुं श्रातुं तदा परिपूरितं भवति (ध्यानं)। अथ (यदा) निरोधस्तदा ऽपरिपूरितं (=असिद्धं) भवति॥

[ इत्यभिधर्मामृतशास्त्रं संकीर्णसमाधिनिर्देशो नाम त्रयोदशो बिन्दुः ॥ ]

तदिदं कण्णकरथलस्त्रान्ते । मिल्मनिकाय, सल ९० ] "नास्ति स श्रमणो व। ब्राह्मणो वा यः सक्देव सर्व ज्ञास्यति सर्व दक्ष्यति" इत्युक्तेन सह संगच्छते । तत एव शान्नरक्षितः 'यद्यदिच्छांन बोदं... तद्वे तीति [ तत्त्वसंग्रह कारिका ३६।२८ ] प्राह । कीर्तिस्त "हेयोपादेयनेदकः" [प्रमाणवार्तिक ] इति वदन् सर्वज्ञवादे स्वामरुचि प्रकाशयमाम । एवं सर्लाप नथागनस्य कृते प्रयुक्तं सर्वज्ञशब्दं न कोऽपि व्यवहारतो वारियतुमीध्टे । किच तथागते वर्ण्यमानानि विद्याः अभिज्ञा कर्णान च दृष्टा स्पन्धं प्रनीयते यद्बौद्धपरंपरायास्त्रयागनस्य सर्वन्नत्वे आसीदेवास्या । तदेवं सर्व आगमः पौरुषेयो वा भवत अपौरुपेयो वा भवत तहप्रवर्तीयता ईश्वरो वा भवत मनुष्यो वा मबद्र तदन्यभा वा कोऽपि भवतु भवत्येव सर्वो येन केन प्रकारेण सर्वज्ञनावादप्रणयी। सर्वज्ञनावादमाश्रित्येव परोक्षवस्तुत्र परोक्षफरूकानां विविधकर्मकांडोपासनानानां मंत्रतंत्रश्यानयोगादीनां प्राचेप अविचलिता मविन लोकश्रद्धाः। परन्तु आगमोक्तानां येषां पृथिव्यादिवर्णनानां परीक्षा अद्यत्वे संमविन तैषां पर्यालोचनया तत्तद्वर्णनानि न केनापि सर्वज्ञेन सर्वद्शिना कृतानि प्रतीयन्ते प्रणुत अत्यज्ञेन अत्यद्शिना कृतान्येव अतीयन्ते । तस्मादागमांक्ताः सर्वज्ञतादिवादाः प्राचां प्रौढिमात्रं । तत्रापि च चरित्रहय्या तारतम्यभावो दस्यते । तथा च मन्त्राः पूर्वं स्वीकृताः ऋषिकृतयः मानुबस्रूलमगुणदोषमयाः, ततो निद्रावाः, ततो ऽपौरुवेगाः। अथापरैः ( यद्यपि नापौरुवेगाः स्वीकृतास्त्रधापि ) सर्वक्रे स्वरकृतयः। वैदिकैतरसंप्रदायेलु धर्मावनयस्त्रयेव सर्वज्ञाप्तप्रवितिः। आप्तेलु च बहुविधतारतम्यमावः क्रामिक-विकास श्वापि तत्र तत्रागमेषु सविद्येषपरिशीलनेन द्रष्ट्यः । इति दिक् ।

### चतुर्दशो बिन्दुः

# बोधिपाक्षिकधर्माः 🕸

- १। स्मृत्युपस्थानानि सम्यक्प्रहाणानि ऋद्धिपादा इन्द्रियाणि बलानि वोध्यंगानि (अष्टांगिक आर्थ-) मार्ग श्वेति सप्त धर्मा निर्वाणोपगाः। तत्र सप्त बोध्यंगान्यनास्त्रवाणि । षड् विभाज्याः। (ते) सास्त्रवा वा अनास्त्रवा वा। अपर आह् । सप्त बोध्यंगानि अष्टांगिकः (आर्थ-) मार्गश्चेति साकल्येन अनास्त्रवाणि। अन्ये शिष्टाः (द्विधा) विभाज्याः॥
- २। चत्वारि स्मृत्युपस्थानानि। चतुर्विधानि (अपि) सर्वभूमिध्यानेषु संगृहोतानि भवन्ति। नित्यं स्मृतिरक्षिणी प्रज्ञोच्यते स्मृत्युपस्थानं। त्रिधा कायस्मृतौ भाविता प्रज्ञोच्यते कायस्मृत्युपस्थानं। एवं वेदना-चित्त-धर्मस्मृत्युपस्थानानि। इति चत्वारि स्मृत्युपस्थानानि॥
- ३। किमुपादाय नोच्यन्ते त्रीणि स्मृत्युपस्थानानि। पंच वा स्मृत्युप-स्थानानि। यस्माचतुरो विपर्यासान् भिन्दन्ति तस्माचत्वार्येवोच्यन्ते स्मृत्युप-स्थानानि (न न्यूनाधिकानि)॥
- ४। कायस्मृत्युपस्थानं कतमत्। यस्मात् शुचिसंज्ञाचिपर्यासं व्यन्तीकरोति तस्मात् कायस्तत्यलक्षणं प्रत्यवेक्षते (यदिदं) पर्यत्रेशदशुचयः। तथाहि। मृते इमिजन्म पूर्तिगन्धः अस्थिकानां स्थितिरित्यादि। एवं पश्यन् कायं शुचिसंज्ञा-विपर्यासं क्षपयिति॥

सद्भौ द्विविधः शास्तुरागमाधिगमात्मकः ।

भानारस्तस्य वक्तारः प्रतिपत्तार एव च ॥ [ कोश ८।३९ ] इति ।

अधिगमः"—इति । स च द्विधाभिन्नशास्तृधर्मयोरन्यतरः ।
 तथा च वसुवन्थुः—

<sup>(</sup>भाष्यं) "भगवता धर्मो द्वितिधः । आगमः अधिगमश्च । आगमः सूत्रं विनयोऽभिधर्मश्च । अधिगमः त्रियानिका बाधिपाक्षिका धर्माः । तस्य धातारः प्रतिवक्तारः स्युश्चेत् बुद्धस्यागमसद्धर्मस्य छोके ऽत्रस्थानम् । आगममाश्रित्य सम्यक्त्रतिपत्तारः स्युश्चेत् अधिगमसद्धर्मस्य छोके ऽत्रस्थानम् ।" इति [चीनभाषातः ममुद्भृतो भाष्यांशः ] । बोधिपाक्षिक धर्मा हि सप्तित्रंशत् परिगणिताः । वस्तुतस्ते

५। वेदनास्मृत्युपस्थानं सतमन्। पश्यित सर्वासां वेदनानां उत्पादं स्थिति निरोधं दुःखतां। सुखायां वेदनायां रागसंयोजनं दुःखायां वेदनायां हेष (=प्रतिष्ठ) संयोजनं अदुःखासुखायां वेदनायामविद्यासंयोजनं। पश्यिति (सर्वमिदं) अनित्यं दुःखं शून्यं अनातमकं। इति वेदनास्मृत्युपस्थानं॥

दशैव । अताएव उपरिष्ठात् [ चतुर्दशे ऽतुच्छेदे ] ते दशसु धर्मम् ध्रद्धा-वार्य-स्पृति-समाधि-प्रज्ञा-प्रीति-प्रस्रविध-उपेक्षा-संकरप-शीलेषु अन्तर्माविताः । वसुबन्धुनापि कांशे [ ६।६७-६९ ] तर्यवानुष्ठितं । अधिधम्मसंग्रहकारो ऽतुरुद्धस्तु वस्तुतो न दश प्रत्युत वस्तुनो ते चतुर्दशैति स्थीकरोति । तथा चाह—

छन्दो चित्तसुपैक्खा च सदा परमद्भिपीतियो । सम्मादिद्रि च संकप्पो वायामी विरतिसय ॥

सम्मासित समाधी ति चुर्सेते सभावती ॥ इति [ अभिधम्मत्यसंगह ७।३३ ]

पूर्वोक्तद्शयर्मभ्यो ऽत्रपंच धर्मा अधिकाः श्रोक्ताः। ते च छन्दः चित्तं विरानित्रयं ( =सम्यम्बाक् सम्यक्कमं सम्यगाजीवः ) चेति । तेषु घोषकवमुबन्धुमनानुरोधेन न समाधिनो बहिर्भुते छन्दिचते । विरातित्रयं शीलमेव तेन एकेनेव शीलेन त्रयाणां संप्रहो भिवनुमर्हित । इति वस्तृनां दशिव न चतुर्दश । अन्तर्भावप्रकारस्तु प्रायस्तृत्यः । स यथा घोषकोक्तस्तयेव वसुबन्धूक उपरिष्ठात् [ १४ अनुच्छेदे ] ज्ञातव्यः । अनुस्द्रस्तु क्षाचिद्रदे दर्शयति । नत्रेदं तुलनात्मक कोष्टकम्—

| धर्माः                                  | ម៉ | ांपकवसुबन्धुमते यत्रान्तभूताः | अनुरद्भमते यत्रान्तर्भृताः                                                       |
|-----------------------------------------|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| वीयर्द्धिपादः                           |    | समाधी                         | र्वायं                                                                           |
| चत्वारि स्मृत्युपस्थानानि               |    | प्रज्ञायां                    | स्मृतौ                                                                           |
| मीमांसद्धिपादः                          |    | समाधी                         | त्रज्ञायां                                                                       |
| छन्दः ऋद्धिपादः<br>तथा चित्तम् ऋद्धपादः | }  | समाधी                         | न कचिद्नैयोरनार्भावः कृतः<br>प्रत्युन स्वतंत्रधर्मत्वेन परि-<br>गणन कृतं ।       |
| सम्यस्वाक्<br>सम्यक्कम्<br>सम्यगाजीवः   | }  | शीले                          | न कचिदन्तर्भावयितुं यत्नः<br>कृतः प्रत्युत इमे स्वतंत्रा धर्मा<br>इति स्थापितं । |

अत्रेयं मवल्यनुरुद्धस्य सार्धा गाथा-

संकप्प-परसद्धि च पीतुपेक्स्वा छन्दो च विस्तं विरित्तस्यं च । नवेकठाना विरियं नवह— सती समाधी चतु पंच पञ्जा । सद्धा दुठानुसमसत्तिसं—

धम्मानमेसो पवरो विमागो ॥ इति [ अभिधम्मत्यसंगृह ७।३४ ]॥

- ६ं। चित्तस्मृत्युपस्थानं कतमत्। पश्यति क्रिप्टं चित्तं अक्रिष्टं चित्तं समाहितं चित्तं असमाहितं चित्तं। पश्यत्यनित्यादिकं। इति चित्तस्मृत्युपस्यानं॥
- ७ । धर्मस्मृत्युपस्थानं कतमत् । पश्यत्यध्यात्मधर्मान् । पश्यित बहिर्घाधर्मान् । पश्यत्यध्यात्मबहिर्धाधर्मान् । पश्यित यो ऽतीतो धर्मो यश्वागतः । पश्यित संयोजनानि कति होनानि कत्यहोनानि । पश्यित दुःखं (यद्) अनित्यं । पश्यित समुद्यहेतुन् । पश्यित निरोधं । इति धर्मस्मृत्युपस्थानं ॥
- ८। चत्वारि सम्यक्प्रहाणानि कतमानि। उत्पन्नानामकुरालानां धर्माणां प्रहाणाय च्छन्दं जनयति व्यायामच्छंदो वीर्यमारमते चित्तं प्रगृह्णाति कुरालधर्मिस्थतये। अनुत्पन्नानामकुरालानां धर्माणां अनुत्पदाय वीर्यमारमते चित्तं प्रगृह्णाति कुरालधर्मिस्थतये। अनुत्पन्नानां कुरालानां धर्माणामुत्पादाय च्छन्दं जनयति वोर्यमारमते कुरालधर्मिस्थतये। उत्पन्नानां कुरालधर्माणां स्मृतये स्थितये असंप्रमोषाय भूयोमावाय वैपुल्याय (च्छन्दं जनयति) वोर्यमारमते कुरालधर्मिस्थतये॥
- ६। चत्वारः ऋद्विपादाः कतमे। छंदसमाधिः वोर्यसमाधिः वित्तसमाधिः मोमांसासमाधिः। एतेम्यः सर्वपुण्यगुणप्राप्तिरित्युच्यन्ते ऋद्विपादाः। छन्द-समाधिश्रहाणसंस्कारसमन्वागतः प्रथम ऋद्विपादः। इच्छाकरणादुच्यते च्छन्दः। चित्तं न विक्षितं भवतोत्युच्यते समाधिः। छन्दः वोर्यं स्मृतिः प्रज्ञा प्रीतिः प्रस्निधः—इत्येते सर्वसंस्काराः छन्दसमाधिसहगताः। एवं वोर्यचित्तमीमांसा-च्छंदाधिमात्रच्छन्दतः समाधिलाम इत्युच्यते च्छन्दसमाधिः। एवं वोर्यचित्त-मोमांसा (समाध्यः)। इति चत्वारः ऋद्विपादाः॥
- १०। श्रद्धा वीर्यं समृतिः समाधिः प्रज्ञा चेत्युच्यन्ते पंचेन्द्रियाणि । चतुर्षु (=त्रिषु रत्नेषु शोले च) अक्षोन्यश्रद्धेषु या श्रद्धा सोच्यते श्रद्धेन्द्रियं। चतुर्षु सम्यक्ष्रहाणेषु वोर्यमुच्यते वोर्येन्द्रियं। चतुर्षु समृत्युपस्थानेषु समृत्य-संप्रमोष उच्यते समृतोन्द्रियं। चतुर्षु ध्यानेषु समाधिरुच्यते समाधोन्द्रियं। चतुः-स्त्येषु प्रक्षोच्यते प्रक्षेन्द्रियं। इन्द्रियं (इन्द्रतेः) दक्षत्चात् क्षिप्रत्चात् अग्रियत्वात्। इतिन्दियार्थः॥
- ११। श्रद्धादीनि पंच बलानि। पापकाकुशलधर्मैरपरिक्षेयमिति बलं। परिसानि भवन्तोन्द्रियाणि महान्ति भवन्ति बलानि॥
  - १२। स्मृतिः धर्मचिचयः वीर्यं प्रीतिः प्रस्नब्धिः समाधिः उपेक्षा चेति सम

बोध्यंगानि । स्मृतिः कतमा । स्मरित संस्कृता धर्माः सोत्पादनिरोधा विविधदोषाः । निर्वाणं प्रणोततरं । इत्युच्यते स्मृतिः संबोध्यंगं । तत्र विविच्य
(=िवभज्य) भावयतोति धर्मविचयः संबोध्यंगं । तत्र भावयन् वोर्यमारभते इति
वीर्यं संबोध्यंगं । तत्र प्राप्तं कुत्रालधर्मरसं साक्षात्कुर्वन् तृष्यतीति प्रोतिः
संबोध्यंगं । तत्र भावयतः कायवित्तयोः लघुता मृदुता विध्रमः समाध्यनुवृत्तिः
रित्युच्यते प्रस्तव्धः संबोध्यंगं । तत्र आलंबनस्थितकं वित्तं, न भवति विक्षिप्तमिति
समाधिः संबोध्यंगं । तत्राहितं वित्तं विरमित न स्मरित न च च्छन्दं जनयित—
इत्युपेक्षासंबोध्यंगं । विविध्रप्रक्षाभिः (=संबोध्यंगक्रपाभिः) ध्यानसमापत्तिवलप्राप्तिः । सर्वक्रशहानिः । इति सप्तानां संबोध्यंगानां पत्लं ॥

१३। सम्यदृष्टिः सम्यक्संकल्पः सम्यवाक् सम्यक्कमं सम्यगाजीवः सम्यञ्यायामः सम्यक्समृतिः सम्यक्समाधिः। इत्यष्टांगिकः आर्यमार्गः। चतुःसत्येषु सत्यतो धीरुच्यते सम्यव्हांनं। सत्र कुशालेन अञ्च पेण अङ्ग होन (चेति) त्रिप्रकारेण विषश्यनोच्यते सम्यक्संकल्पः। चतुर्विधिमध्यावाक्ष्रहाणमुच्यते सम्यक्कमं। अकुशालिमध्याजीव-प्रहाणमुच्यते सम्यक्कमं। अकुशालिमध्याजीव-प्रहाणमुच्यते सम्यक्कमं। अकुशालिमध्याजीव-प्रहाणमुच्यते सम्यक्कमं। अकुशालिमध्याजीव-प्रहाणमुच्यते सम्यक्कमं। तत्र मावयन् वीर्यमारभते इति सम्यच्यायामः। तत्र भावयतः स्मृत्यसंप्रमोष उच्यते सम्यक्समृतिः। तत्र समाहिता स्थितिरुच्यते सम्यक्समाधिः। इत्यष्टांगिको निर्वाणगामी मार्गः॥

१४। श्रद्धा वोर्यं स्मृतिः समाधिः प्रज्ञा प्रोतिः प्रस्नविधः उपेक्षा संकल्यः शीलं । इति दशधर्माणाम् (एव ) सप्ति त्रश्विमागाः। (सद्यथा)। श्रद्धा धर्म उच्यते श्रद्धेन्द्रियं श्रद्धा बलं। वीर्यमुच्यते धोर्येन्द्रयं धीर्यंकलं चतुः-सम्यक्प्रहाणानि वीर्यसंबोध्यंगं (मार्गांगं) सम्यक्प्यायामः। (स्मृतिरुच्यते) स्मृतीन्द्रियं स्मृतिबलं स्मृतिसंबोध्यंगं (मार्गांगं) सम्यक्स्मृतिः। प्रोतिः प्रीतिसंबोध्यंगं। प्रज्ञा प्रज्ञेन्द्रियं प्रज्ञावलं चतुःस्मृत्युपस्थानानि धर्मिषचयसंबोध्यंगं सम्यक्टिः। प्रस्नविधः प्रस्नविधः प्रस्नविधं समाधिः समाधीन्द्रियं समाधिवलं चत्वारः श्रद्धिपादाः समाधिसंबोध्यंगं। समाधिः समाधीन्द्रियं समाधिवलं चत्वारः श्रद्धिपादाः समाधिसंबोध्यंगं (मार्गांगं) सम्यक्समाधिः। उपेक्षा उपेक्षासंबोध्यंगं। संकल्यः (मार्गांगं) सम्यक्संकल्यः। शीलं सम्यक्षाक् सम्यक्कर्म सम्यगाजीवः॥ सम्यक्देतुप्रत्ययेश्चतुर्धिधप्रक्रोपस्थितिरुच्यते स्मृत्युप-स्थानं। सम्यग्वीर्यमुच्यते सम्यक्प्रहाणं। आलंबने समाहिता स्थितिर-विद्येष उच्यते चत्वारः श्रद्धिपादा इति। मृद्दिन्द्रियपुद्गलस्य चित्त जातानि

(श्रद्धादीनि) उच्यते पंचेन्द्रियाणि । अधिमात्रेन्द्रियपुद्गलस्य वित्ते जातानि (श्रद्धादीनि) उच्यते पंच बलानि । सत्यदर्शनमार्गे (सम्यग्द्रष्ट्यादिः) उच्यते अष्टांगिक आर्यमार्गः । मावनामार्गे (स्मृत्यादीनि) उच्यते सप्त बोध्यंगानि ॥ दशिमरेतैः पूर्वोक्तेः) धर्मैः सप्तित्रिशदु (बोधि)पाक्षिकाणां संग्रहः॥

१५ । असमापत्तिध्यानभूमी षट्त्रिंशद् वर्जयित्वा प्रीतिसंबोध्यंगं । द्वितीयध्यानभूमाविष षट्त्रिंशद् वर्जयित्वा सम्यक्संकरुपं । तृतीयध्यानचतुर्थध्यान-मध्यमध्यानेषु च पंचित्रिशद् वर्जयित्वा प्रीतिसंबोध्यंगं सम्यक्संकरुपं । प्रथमध्याने सप्तित्रिशत् । त्रिषु शून्य (=आरूप्य) समापत्तिषु द्वात्रिशद् वर्जयित्वा प्रीतिसंबोध्यंगं सम्यक्संकरुपं सम्यक्सं सम्यक्सं सम्यगाजीवं । भवाग्रे द्वाविशितिः रंगानि वर्जयित्वा सप्त बोध्यंगानि अष्टो मार्गांगानि । कामधाताविष द्वाविशितिः वर्जयित्वा सप्तबोध्यंगानि अष्टो मार्गांगानि ॥

[ इत्यभिधर्मामृतशास्त्रे बोधिपाक्षिकधर्मनिर्देशो नाम चतुर्दशो बिन्दुः ॥ ]

<sup>\*</sup> एवं साधानायाः क्रममनुस्त्य वोधिपाक्षिकाणां सप्तधा विभागः । १ आदिकर्मिकाणां (प्राथमिका-भ्यासिनां ) कृते स्मृत्युपस्थानानि । २ तत उत्तराणां धर्मातपसमन्वितानां अतएव "ऊष्मगत"— संज्ञ्याभिधेयानां कृते सम्यक्षप्रधानानि । ३ ततो ऽप्युत्तराराणां मूध्नीं (=पूर्वापेक्षया मूर्द्धन्यानां ) कृते ऋद्धिपादाः । ४ ततः परं क्षान्तियायिनां मृद्धिद्वियपुद्धलानां कृते श्रद्धादीन्द्रियाणि । ५ ततः अम्रथर्मयायिनां नीक्ष्णेन्द्रियाणां पुद्धलानां कृते श्रद्धादिवलानि । त इमे आदिकर्मिक वर्ज्या निर्वेश्वभागीया उत्त्यन्ते । ६ भावनामार्गयायिनां कृते वोध्यंगानि । ७ दर्शनमार्गयायिनां कृते मार्गा गानि ॥

#### पंचदशो बिन्दुः

### चत्वारि सत्यानि

१। चत्वारि (आयं-) सत्यानि । दुःखसत्यं समुद्रय० निरोध० मार्गसत्यं ॥ दुःखसत्यं कतमत् । एकविधं क्रेशलक्षणं दुःखं । द्विविधं कायदुःखं चित्तदुःखं । त्रिविधं दुःखदुःखं विपरिणामदुःखं संस्कारानित्यतादुःखं । कायिकमध्यात्मदुःखं बिहर्धादुःखं मानसिकमध्यात्मदुःखं बिहर्धादुःखं । पंचविधं पंचोपादानस्कंधाः दुःखं । पर्ज्वधं त्रिधानु (=कामक्रपारुप्य) दुःखं त्रिविष (=रागद्वेषमोह ) दुःखं । सप्तविधं सप्तविक्षानस्थितदुःखं । अष्टविधं दुःखं (तद्यथा) जातिः जरा व्याधिः मरणं अप्रयसंयोगः प्रियविप्रयोगः यत्पर्येपमाणो न लभते तत् सर्वं चिविधं (=पंचोपादानस्कंधक्रपं ) दुःखं । इति दुःखसत्यं ॥ (समुद्रय सत्यं कतमत् )। विविधदुःखहेतवः पंचोपादानस्कंधाः । इति समुद्रय सत्यं ॥ निरोधसत्यं कतमत् । दुःखसमुद्रयानामदोपतो निरोधं निरोधालंबना प्रक्षोच्यते निरोधसत्यं ॥ (मार्गसत्यं कतमत् )। आर्याष्टांगिकमार्ग-भावतोच्यते मार्गसत्यं ॥

विनोपघातेन यदिन्द्रियाणां वण्णामपि श्राह्ममदैति लोकः । सत्यं हि तल्लोकन एव शेषं विकत्पितं लोकन एव निष्या ॥

> [ मध्यमकावतार ४।२५ कारिका बोधिचर्यावतारपंजिकार्या ९।२ इत्यनोद्धता ] इति ।

<sup>9</sup> चत्वारि सत्यानि—इति । परमादिमे बौद्धधर्मे आर्थसत्यानि चत्वारि । सत्यपदस्य आर्यविशेषणं यानि लोकव्यवहारे विविधसपाणि सत्यानि प्रचरितान्यसन् तानि व्यावर्तायतुमेष । तथा चारभयुगे पूर्वयुगीनानां चतुर्षु सत्येषु परमार्थबुद्धिरासीदेव । गच्छित काले क्रमेण विपरिवर्तमाने विचारप्रवाहे चतुर्षु सत्येषु नैकांशतः (=नाखंडांशतः ) परामार्थना तत्त्वचिन्नकेः स्वीष्ट्रना । एतेपामवीचां मतेन वस्तुतो ह्रे सत्ये । एकं परमार्थसत्यं अपरं संग्रितमत्यं (=व्यहारमत्य) । तत्रे दं व्यवहारसत्यळक्षणं—

२। चतुःसत्यक्रमो हानाधिगमतो श्रातच्यः। स्वयं भाषयतः सत्यलक्षणं सत्यतः फलप्राप्तिः भावयितुः पुद्गलस्य न वंचनेत्युच्यते सत्यं। स्यूलावबोधतः क्रमः। औदरिकं दुःखसत्यं सहजं बुध्यते इति प्रथमं दुःखसत्यं। दुःखावबोधाद दुःखहेतोरनुमानं । ततः समुदैति तत्रोत्पद्यत इति समुद्यसत्यं द्वितीयं। अस्य दुःखसत्यस्य यत्रायतने निरोधस्तत्र प्राप्तिर्विमोक्षभावनाया निर्वाणे। इति निरोध-सत्यं तृतीयं। एतस्य निरोधसत्यस्य प्राप्तिः कतमा। भावयतः आर्याष्टांगिकमार्ग प्रहोणे संयोजने निरोधसत्यप्राप्तिः । इति मार्गसत्यं चतर्थं ॥

३। पंचोपादानस्कंघा नाम फलकाले दुःबसत्यं। हेतुकाले पंचोपादानस्कंघा नाम समुद्यसत्यमथो दुःख सत्यमपि । तथाहि । पुरुषः पुत्रोऽपि नाम पितापि ॥

४। समुद्यसत्यं भूयःसंयोजनं । संयोजनानि कतमानि । संयोजनानि । रागसंयोजनं प्रतिघ० मान० अविद्या० दृष्टि० परामर्श० मात्सर्य० ईर्ष्यासंयोजनं । त्रैधातुको रागः रागसंयोजनं । सत्त्वेषु वित्तस्य प्रकोपो दोष-श्चंडता नाम प्रतिघसंयोजनं । सप्तविधो मानो मानसंयोजनं । त्रिधातुप्रति-संयुक्तः संमोहो ऽविद्यासंयोजनं । त्रिविधा दृष्टिः [ सत्काय-अन्तग्राह-मिथ्यादृष्टित्रयं ] दृष्टिसंयोजनं । द्वे दूष्टी [दृष्टिपरामर्शशोळवतपरामर्शद्वयं] परामर्शसंयोजनं । चतुःसत्ये प्वनिश्चयो विचिकित्सा संयोजनं । चित्तस्य ऋपणता स्नेहाद्नुत्सर्गो मात्सर्यं संयोजनं । द्वेषेण परेष्वसूया ईर्ष्यासंयोजनं ॥

तदिदं व्यवहारसत्यं द्वारभूतं परमार्थस्य । तथा च नागार्जुनः---व्यवहारमनाश्रित्य परामर्थी न देखते । परामार्थमनागम्य निर्वाणं नाधिगभ्यते ॥ [ मध्यकारिका २४।१० ] इति । द्वे सत्ये समुपाश्रित्य बुद्धानां धर्मदेशना । लोकसंवित्तसत्यं च सत्यं च परमार्थतः ॥ [तत्रैव ६।२३ ] इति च । परमार्थभत्यं तु वाचा ह्यनिरूपणीयं नथाप्यारोपवशान्त्रिरूप्यते । तथोक्तं-

अनक्षरस्य धर्मस्य श्रुतिः का देशना च का।

श्रुयते देश्यते चार्थः समारोपादनक्षरः ॥ इति [ बोधिचर्यावनार पंजिका पृष्ठ ३६५] तत्रतेषु चतुर्वायसत्येषु नार्गार्जु नप्रमुखास्तत्त्वविदो विभज्य परमार्थतां स्वीकुर्वन्ति । तेषां नयेन दुःखसमुद्रयमार्गमत्यानां त्रिकं हि संरृतिसत्यं । निरोधसत्यं हि केवलं परमार्थसत्यं । एवं प्राक्तना-नामामिधार्मिकाणां परमार्थतः संस्कृतासंस्कृतसर्वधर्मान् प्रतिजानतां परमार्थतया चित्तं चैतसिकं रूप

- ५। निरोधसत्यं द्विविधं। सास्रवः (=सोपादिः) संयोजनक्षयो (नाम) निरोधः प्रथमविधः। अनास्त्रवः (=निरुपादिः) प्रतिपदा (निरोधगामिन्या) संयोजनक्षयो (नाम) निरोधो द्वितोयविधः॥
- ६। विविधाः परिशुद्धधर्माः । तद्यथा । चतस्रः प्रतिसंविदः। धर्मः निरुक्तिः प्रतिभानं अर्थः । सर्वेषु नामपदेषु सत्यलक्षणतो झानं धर्मप्रतिसंवित्। सर्ववचनेषु शास्त्रेषु प्रझोच्यते निरुक्तिप्रतिसंवित्। सर्वधर्मेषु सत्यलक्षणतो झानं प्रतिभानप्रतिसंवित् । सर्वा प्रझा वचनं ध्यानं अभिज्ञाः झानं नाम अर्थ-प्रतिसंवित् ॥
- 9। स्रोत आपन्नस्य चतस्रोऽक्षयाः श्रद्धाः। बुद्धे ऽक्षया श्रद्धा धर्मे ऽक्षया श्रद्धा संघे ऽक्षया श्रद्धा परिशृद्धशीले ऽक्षया श्रद्धा। अहंत्फलसंगृहीतेषु सर्वाशंक्षः धर्मेषु विविधेषु बुद्धाधिमात्रपुण्यगुणेषु अनास्त्रधा श्रद्धोन्यते बुद्ध ऽक्षया श्रद्धा। विर्वाणे ऽनास्त्रवे च अनास्त्रवसत्ये च श्रीक्षाशेक्षधर्मेषु च बोधिसत्त्वसत्यपुण्यगुणेषु च अनास्त्रवा श्रद्धा परिशुद्धोन्यते धर्मे ऽक्षया श्रद्धा। अनास्त्रवमार्गफलप्राप्ती श्रद्धा चतुर्षु पुरुषयुगेषु अष्टपुरुषपुद्धलेषु सर्वपुण्यगुणेषु बुद्धश्रावकसंधेषु । अश्रद्धान्यत्रीर्थिकेषु । इत्युच्यते संघे ऽक्षया श्रद्धा । अधिकप्त्यनास्त्रवशीलयोरनास्त्रवा श्रद्धा श्रद्धा । परिशुद्धसत्यश्रक्षासहगता श्रद्धा तस्मादिवजेयेत्यनाः श्रद्धाः ॥ स्वश्रीलं । तस्मादेव श्रक्षया श्रद्धा । इति चतस्रोऽक्षयाः श्रद्धाः ॥

निर्वाणं चाभ्युपगच्छतां प्रत्नाद् मताद् नृक्षमिदं नागार्जुनोपशं मतं केवल निरोधं वा निर्वाणं वा परमार्थतया स्वीकुर्वत् परं प्रकषमाविष्करोति । तदेतिक्षर्वाणाधिगमोपायभृतो भवति योऽष्यः सोऽपि साधनभूतः परमार्थः । स शून्यतापदेनाभिधोयते । इयं श्रून्यता न सर्वप्रमाणविप्रतिषिद्धः [ "शून्यवादः सर्वप्रमाणविप्रतिषिद्धः" ब्रह्मसूत्र २।२।३१ शारीरिकमाष्य ] यथाह् शंकरः । प्रत्युत प्रतीत्यसमुत्यादः लक्षणा आरोपेण देशनार्हापि भवति । तथोक्तः—

यः प्रनीत्यसमुत्पादः ग्रन्थनां तां प्रचक्ष्महे । सा प्रज्ञप्तिरुपादाय प्रतिपत्सेव मध्यमा ॥ इति [ माध्यमिककारिका ] यः प्रनीत्यसमुत्पादः श्र्न्थनां सेव ते मता । भावः स्वतंत्रो नास्तीनि सिंहनादस्तवातुलः ॥ इति च

[ बोभिचर्यावनार पंजिका पृष्ठ ४१७ ]

सेयं ग्रत्यता सर्वदृष्टीनां निःसरणं। आत्मदृष्टिनोऽपि निःसरणं अनात्मदृष्टिनोऽपिनिःसरणं उपादान-दृष्टिनोऽपिनिःसरणं निस्पादानदृष्टिनोऽपि निःसरणं अन्ततो गत्ना शृत्यतादृष्टिनोऽपि निःसरणं। तथा च परामार्थवचनानि—

८। चत्वारि वस्तूनि भवन्ति समाधि भावयतः । समाधि भावयतो दृष्टे धर्मे सुखिद्दारलामः । समाधि भावयतो ज्ञानदर्शनलामः । भावयतो भवति प्रशासिवेकः। समाधि भावयतः आस्रवाणां निरोधस्य लाभः सर्वस्य च कुशलस्य । प्रथमे ध्याने द्रष्टसुखिवहारस्य च्युत्यृत्पादज्ञानाभिज्ञायाः लाभः। इत्युच्यते झानदर्शनं। उपायेन पर्येषयते पुण्यगुणान् कामधाताचिक्रिप्ति-शोलं श्रुतचिन्ताभावनानुशंसान् सर्वरूपारूप्यधातुधर्मान् सर्वान् संस्कृतान् धर्मान् इत्युच्यते प्रक्षाविवेकः। वज्रोपम चतुर्थध्यानेन चरमशैक्षचित्त-सहसंप्रयुक्तेन आस्रवनिरोधः । इत्युच्यते भावितः समाधिः । निरोधलाभश्चतर्थध्यानसंग्रहीतः॥

दुःखाप्रतिपद्धंघाभिज्ञा दुःखाप्रतिपरिक्षप्राभिज्ञा ६। चतस्रः प्रतिपदः। सुसाप्रतिदंधाभिन्ना सुस्राप्रतिपत्क्षिप्राभिन्ना । श्रद्धानुसारिणो ऽनास्रवधर्मणो मृद्धिन्द्रियस्य दुःखाप्रतिपद्धंघाभिज्ञा । धर्मानुसारिणो ऽनास्रवधर्मणो मात्रे न्द्रियस्य दुःखाप्रतिरिक्षप्राभिज्ञा । मोलचतुर्ध्यानेष्वधिमात्रे न्द्रियस्य मृद्विन्द्रियस्य च धर्माभिधा सुखाप्रतिपत्। तत्र को हेतुः। शमथविपश्यनामार्गः समः (तत्र) इति हेतुः । अन्यभूमिष् शमथविषश्यनयोरुचावचत्वाद् दुःखा (प्रतिपद् )। द्वयोः स्थानयो रसमापत्यनन्तरध्यानयोः शमधमार्गो ऽत्यीयान् चिपश्यनामार्गो आरूप्यधातौ विपश्यनामार्गो ऽत्पीयान् शमथमार्गो भूयान्। दुःखाधिगमत्वादु दुःखा प्रतिपत् ॥

> आत्मेत्यपि प्रज्ञपितमनात्मेत्यपि देशितं। बुद्धंरात्मा न चानात्मा कश्चिदित्यिपदेशितं ॥ [ माध्यमिककारिका १८।६ ] निर्वास्याम्यनपादानो निर्वाणं मे भविष्यति । इति येपां प्रहस्तेपासपादानमहाप्रहः ॥ [ तत्रैव १६।९ ] ग्रन्थना सर्वह्मीनां प्रोक्ता निःसरणं जिनैः। येषां तु शून्यतादृष्टिस्तानसाध्यान् बभाषिरे [ तत्रैव १३।८ ] सर्वसंकल्पहानाय शून्यतामृतदेशना । यश्च तस्थामिप म्राइस्त्वयासाववसादितः ॥ [ बौधिचर्यावतारपंजिका प्रष्ठ ४१५ ]

सोऽयं शुन्यतारूपा धर्मः येषां सर्वश्रमाणवित्रतिषिद्धो भवति तेषां कृते किमपि वक्तव्यं नास्ति ।

१०। सप्त विशानस्थितयः। कामभातां सर्वदेवमनुष्याः रूपधातां स्थापयित्वा प्रथमोपपञ्चदेवान् वृह्यकायिका देवाः नानाकायनानासंशाः।१। वृह्यलोकोपपञ्चाः नानाकायैकसंशाः ।२। द्वितीयध्यानोपपञ्चदेवाः एककायनानासंशाः ।३। तृतीयध्यानोपपञ्चदेवाः एककायैकसंशाः ।४। आकाशानन्यायतनोपपञ्चदेवाः ।५। विशानानन्त्यायतनोपपञ्चदेवाः ।६। आकिन्तन्यायतनोपपञ्चदेवाः ।९।
इति सप्तविश्वानस्थितयः॥

११। दुर्गती दुःसा वेदना निहित्त विशानमिति न पड्विशानिस्पितिः। वतुर्थध्याने ऽसंशिसमापत्ती (च) विशानस्य निहतत्वादु नैवास्ति पड्विशानिस्पितिप्राप्तिः॥

१२। नच सत्त्वावासाः। एताः सप्तविशानस्थितयः असंशिसत्त्वाः नैवसंशानासंशायतनं चेति नच सत्त्वाचासाः। एतेण्याचासेषु (सत्त्वानां) स्थितत्त्वात्॥

पुरातनैरत्रोक्तमि । तथाहि । तत्त्वज्ञानं न सर्वदा लौकिकप्रमाणप्रमितं भवि । तत्केवलं प्रत्यात्मवेदनीयं मौनमात्रप्रकाश्यं भवि । यदि तत् लौकिकप्रमाणगम्यं भवेत् तर्दि तत्त्विवदं बालानां च व्यवहारे भेदो न स्यात् । तथोक्तं

इन्द्रियेष्ठपलन्धं यत्तत्त्तीन भवेदादि ।

जातास्तत्त्वविदो बालास्तत्त्वज्ञानेन कि तदा ॥ इति [ बोधिश्वर्यावतार पंजिका

१७६ हुषु

किं च भवति तत्त्वित्स्विपं तारतम्यं। यत्प्राञ्चस्य कृते न प्रमाणकं तत्प्राञ्चतरस्य कृते प्रमाणकं मिवतुमहिति । तेन शंकरेण ख्यापिता ग्रून्यनायाः सर्वप्रमाणविप्रिनिषिद्धता बालानामतत्त्वविद्यम्प्यतत्त्वविद्यं वा ऽनुरोप्रेन भवित्वव्या न त्वार्याणां तत्त्वविद्यमनुरोधेन । ग्रून्यनास्यं बस्यं तु कर्याचिदेवं निरुक्तं—"न सन्नासन्न सद्सन्न चाप्यनुभयात्मकम्" [बोधिचर्यावतारपंजिका पृष्ठ ३५९] इति । तदिदं तत्त्वं स्वयं साक्षात्करणीयं न सूदाहरणीयं। तथोक्तं चतुस्तवे—

नोदाइतं त्वया किंचिदेकमप्यक्षरं विभो।

कृत्स्नश्च वैनेयजनो धर्मवर्षेण तपितः ॥ इति [ बाधिचर्यावतारपंजिका, पृष्ट ४२०,

इत्यत्रोद्धृतं ]

एवं च निरोधरूपोऽयों निर्वाणरूपोऽयों वाधिगन्तव्यः स एव परमार्थः । स शून्यताद्वारकः । शून्यता हि व्यवहारसत्यमाश्रित्य देश्यते । व्यवहारसत्यं दुःखसमुद्यमार्गभेदेन शिविधं । शून्यता चापि निःसरणमात्रं । साप्यधिगते परमार्थे प्रहेया । तथा च सूर्य—"कोलोपमं धर्मपर्यायमाजान-द्विधर्मा एव प्रहातव्याः प्रागेवाधर्माः ।" [ वज्व्छोदिका ] इति दिक् ॥

१३। वह्नाच्छादन-पेयब्नाद्य-शयनासन (संतोषेण) प्रोत्या (च) क्रोशक्षयो भावनालंबनबंतेन मार्गप्राप्तिः । इत्युच्यंते चत्वार्यार्यबीजानि । प्रणीते वा होने वा वह्नाच्छादने पेयब्नाद्ये शयनासने संतोष इति त्रीण्यार्यबीजानि । अर्जने (दुःखं) रक्षणे (दुःखं) क्षये दुःखं। त्रिभिरतेर्दुःखैः कुशलमार्गहानिः । निराहारस्य प्राणिनो न स्थितिः । इत्यधिगन्तन्यः संतोषः । [(ततः) त्रिदुःखक्ष्यः।] वैराग्यचित्ते सुखप्रीतिलामः । इति चतुर्थं (आर्यबीजं)॥

१४ । अष्टोत्तरशतं वेदनाः चक्षुश्रोत्रद्वाणजिह्नाकायमनःस्पर्शैर्जायन्ते । इत्युच्यंते षद् स्पर्शाः। (ताः स्पर्शजा वेदनाः) भवन्ति त्रिविधाः। चक्षुषा रूपदर्शने सीमनस्यं दीर्मनस्यं उपेक्षा यावत् मनसा धर्मस्मरणे सीमनस्यं दीर्मनस्यं उपेक्षा । तत्र (एकैका) कुशला (वा भवति) अकुशला (वा)। (एवं) कुशला अष्टादश अकुशला अष्टादश । इति पद्त्रिशत् (पुनः) त्रिधा भिन्ना भवन्त्यष्टोत्तरशतं । (तथाहि।) पद्त्रिशद्ततीताः षद्त्रिशत् पत्यादाः। पद्त्रिशत् प्रत्युत्पन्नाः॥ पंच विज्ञानानि न शक्षुचन्ति विवेक्तः तस्मान्न तेषु सीमनस्यं (वा भवति) दीर्मनस्यं (वा)॥

१५ । वित्तसंस्कारे चैतसिकधर्मसंतानस्य सततमविच्छिन्नं चिन्तनं नाम स्मृतिः। चिंतनहेनुप्रत्यथा अनुसरन्ति तान् धर्मान् इति हेतोरावृत्ता भवति चिन्ता। विशानस्मृतिबलं दृढ्ं भवति। इति नातीतधर्मप्रमोषः॥

१६ । सुप्तः पुरुषः चित्तचैतसिकधर्मान् प्रतीत्य स्वप्नं पश्यति । अहेतुकमप्रत्ययं चापि पश्यति स्वप्नं । एष स्वप्नो ऽतीताध्यको वा भवित अनागताध्यको घा । चेन् स्वप्ने जात्रश्रंगपुरुषदर्शनं तिह (जागरस्य) पूर्वं गोर्श्यंगदर्शनं ततो मनुष्यस्य किमुपादाय न श्र्यंगोत्पाद इति भृशं चिन्तनं तत एवं समरतः प्रसुप्तस्य भवित जातरश्रंगपुरुषदर्शनं॥

१९। चित्तविक्षेपश्चित्तभ्रान्तिरुच्यते संमोद्दः । ग्लाने शरीरे भवति संमोद्दः । भूतावेशेन भवति संमोद्दः । पूर्वजनमप्रत्ययेन भवति संमोद्दः ॥

१८। त्रयः स्कंधाः । शीलस्कंधः । समाधिस्कंधः । प्रज्ञास्कंधः ॥ शीलस्कंधः कतमः । कामधाती चित्रप्ति (शीलं) अविज्ञप्तिशीलं । रूपधाताव-विज्ञप्तिशीलं ॥ समाधिस्कंधः कतमः । चतुर्दशः समाधिभावना ॥ प्रज्ञास्कन्धः

ध्यानं त्रिभूमिकं तत्र चतुर्थं त्यप्रभूमिकमिति कोशोक्तदिशा सप्तद्श ।

क तमः । त्रिविधा प्रक्षा । श्रुतमयी चिन्तामयी मावनामयो । कामधातौ द्विविधा श्रुतमयी मावनामयी । आरूप्यधातावैकधा भावनामयी ॥

१६। द्विविधः संघरः । प्रथम इन्द्रियसंघरः द्वितीयः शोलसंघरः । इन्द्रियसंघरः कतमः । नोपगन्तुं प्राप्य चिन्तयित मातृप्रामं । अथ्रजानुजातनुजासंग्रया पश्यन् स्त्रियं न चिन्तयित न स्त्रीन्द्रियसंग्रास्मृति जनयित यतो भवन्ति भूयःक्वेशाः । प्रत्यवेक्षते कायचित्तविषये । इतीन्द्रियसंघरः ॥ (शीलसंघरः कतमः ।) परिहरित रागं विविधानकुत्रालान् धर्मान् । अक्तिष्टो ऽनापत्तिकचित्तः पूर्णं परिहरित सप्त रागान् । इति शीलसंघरः ॥

२०। क्लोशः अकुशलकर्म अकुशलकर्मविपाकः। इति श्रीण्यावरणानि। (पंच) आनन्तर्यकर्माणि अत्यन्तगुरुक्तेशेम्यस्त्रिदुर्गतिविपाकेभ्यो भवन्ति। त्रिषु वस्तुषु चेदेकमपि वस्तु न भवत्यार्थधर्मलाभः। इत्युच्यते आवरणं॥

२१। अकुशलवितर्कविचारिकविधः। रागो द्वेपो मोहः। एने निम्नलि त्रिविधं कुशलवितर्कविचारं अरागं अद्वेपं अमीहं। त्रिविध्रो व्याधिः। रागो द्व पो मोहः। एषां त्रिविधव्याधीनां त्रिविधं भैपज्यं काये अशुक्यनुपश्यना सत्वेषु मैत्रीभाषना द्वादशांगः प्रतीत्यसमुत्पादः। इति त्रिविधं भैपज्यं॥

२२। कायभावना शीलभावना वित्तभावना प्रश्नाभावना। पते धर्माः सर्वान् (पत्र) अकुशलविपाकान् न प्रतिलमंत्रे। लमंते वा उत्पत्तरिवपाकां। प्रत्युत्पन्ने उध्विन वा लमंते विपाकं। कायभावना कतमा। विविधं पश्यत्यनित्यादिकं। शीलभावना कतमा। गृहीत्वा शीलं नापत्तिको भवित सत्ततमनुरक्षति। वित्तभावना कतमा। अकुशलवितकंपरिहारेण भावयित कुशलवितकान्। प्रश्नाभावना कतमा। विविधं विविनत्ति कुशलधर्मान् वर्धयित प्रश्नां॥

२३। कुशलवारी पुद्रलः क्षिपं लभने सुगति। अकुशलबारी क्षिप्रं लभते दुर्गति। कुशलो चा पुद्रलः पतित दुर्गतो । अकुशलो चा पुद्रलो जायने

२३ अत्र महाकर्मविमंगस्त्रान्ते [ मिजनमिकाय, सुत्त १३६ ] विशेषमा द्रष्ट्रयः। तत्रोक्तम्— "तत्रानन्द, योऽयमेवाइ—अस्ति दुरुचरितस्य विपाकः, इतीदमस्यानुजानामि। योऽयमेवाइ—अस्ति सुचरितस्य विपाकः, इतीदमस्यानुजानामि। योऽयमेवाइ—नास्ति दुरुचरितस्य विपाकः, इतीदमस्य नानुजानामि। योऽयम् (अकुक्षलकर्मपश्चानारी) परं मरणात् स्वर्गं लोकम्यूपखते प्रविभास्य तास्त्रतं

सुगती । पूर्वजनमप्रबलहेतुप्रत्ययैः विपाकशेषस्यापरिसमाप्ती च्युतिकाले चरमचित्तस्य कुत्रालाकुशलहेतोः कुशलोऽपि पतित दुर्गती अकुशलोऽपि जायते सुगती॥

[ इत्यभिधर्मामृतशास्त्रे चतुःसत्यनिर्देशो नाम पंचदशो बिन्दुः ॥ ]

मवित कल्याणकर्म, परचाद् वा, मरणकाले वास्य भवित सम्यग्दिष्टः । योऽयमेवमाह—नास्ति सुचिरितस्य विपाकः, इतोदमस्य नातुजानामि । यो ऽयं (कुशल कर्मपथाचारी) पर मरणान्निरय- सुत्पद्यते । पूर्वमेवास्य तत्कृतं भवित पापकर्म, पश्चाद्वा, मरणकाले वास्य भवित मिथ्यादिष्टः । इति स्वतानन्द, अस्ति कर्म अभव्यमभव्याभासम्, अस्ति कर्म अभव्य भव्याभासम्, अस्ति कर्म भव्यं चैव भव्याभासं चं, अस्ति कर्म भव्याभास्य सिविन्न" सोऽयं कर्मविनंगः श्रु तिस्मृतिप्रतिशरणानामिप संमतः । मरणकालदृष्टिप्रभाविता गति भवितीत्थिप तत्र गीनम्—

यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं । तं तमेवीत कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ इति । [ गीता ८।६ ] पोडशो बिन्दुः

# मिश्रकसं**यहः**

१। चत्वारि श्रामण्यफलानि पड् धर्माः पंचस्कंधाः प्रतिसंख्यानिरोधः। इति चतुःफलविभागः॥

१ श्रामण्यं नाम अनास्रत्रो मार्गः [ "श्रामण्यममन्त्रो मार्गः" कौश ६।५१ ]। तस्य स्रोत आपत्यादीनि चत्वारि फलानि । इदं श्रामण्यमेव बाह्यज्यपदेन।भिशीयने । तथा चाह काँशे वसुवन्यः— "ब्राह्मण्यमेव तद् ब्रह्मचकं तु ब्रह्मवर्तनान्" [६।५४] इति । एवं परमार्थदशायां प्रयुक्ताः श्रामण्य-ब्राह्मण्यश्रमणब्राह्मणादिशब्दा एकार्थकाः । भगवानप्याह "वाहिनपापौति ब्राह्मणां" [धम्मपद ३८८] "समितता च पापानां समणोति" [तत्रैव २६५ ] "पापं "वाहित्वा "चर्ता स वे मिक्खान" [ तत्रैव २६७ ] "पापानि परिवज्जेनि स मुनी" [ नत्रैव ३६९ ] "वन्तमलो चोरो" [ नत्रैव २६९ ] "वन्तदोसो · · साध्रूपो" [ तन्नेव २६३ ] "अहिंसा सञ्ज्याणानामरियोति" [तन्नेव २७० ] इत्येवमादि। धर्माचरगरूपश्रामण्यं ब्राह्मण्यं चरित्वा नवी हि श्रमणो भवितुं शक्रीति सवी ब्राह्मणो भिवतुं शक्तोति । एतादशः श्रमणो वा ब्राह्मणो जात्या हीनोऽपि विद्याचरणसंपदा देवेण्यपि भवति श्रेष्टः किस्त नाम मनुष्येषु । तथा च स्त्रनिपाते मानंगोपाल्याने मातंगः । तं मातंगमधिकृत्य नत्रोक्तं यद्वहवो ब्राह्मणाः क्षत्रियाश्च तस्योपम्थानं जग्मः । न च ब्रह्मलोकोपस्थे तस्य जानिस्तं न्यवारयत [ न तं जाति निवरेसि ब्रह्मलोकूपपत्तिया सुत्तनिपान, वसलस्त ] इति । एवं बौद्धश्रमणपरंपरायां धर्माचरणे सर्वो हि जनोऽधिकृतः। संकीर्णमनसां त् मते ऽस्ति धर्माचरणेऽधिकारभेदः। तेन धर्माचरणनिरतस्य शंब्कवथवत बधोऽपि नाम नाचारणीयो नास्ति । एनादशी संकोर्णम्नोयुत्तिमाश्रित्य कुमारिल्ज्ञंकरौ नथागनमभ्याराज्यानत्रन्तौ । नथाहि । "स्त्रधर्मानिकमेण येन क्षत्रियेण सन। प्रवक्त त्वप्रतिप्रहें। प्रतिपत्नी स धर्ममिबप्कुनमुपदेध्यनीति कः समाज्ञामः । ''सन्मूलम्पि अहिसादि क्वदतिनिक्षिप्तर्क्षारबद्तुपयोगि अविधांभणीयं च ।" [मीमांसा तंत्रवर्तिक १।३।२-३ ] इति । "ख्यापितं सुगतेन असंबद्धप्रकापित्वं प्रद्वेषः...प्रजासु ।" [ ब्रह्मसूत्र २।२।३२ शांकरमाप्य ] इति । यद्यपि "शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समद्धिनः" [गीना ५।१८ ] इति भारती स्मृतिः परमार्थदशायां महदौदार्यं प्रदर्शयित तथापि व्यवहारदशायां स्वकीयमीदार्यं तिरोमावयित । तथा च भारते [ अनुशासनपर्व २७-२९ अध्याय ] मतंगीपाल्याने ( नूतं सूत्रनिपानोक्तमातंगीपाल्यान-प्रतिक्रियारूपेण विरचिते ) दश्यते । इयं हि तत्रत्या कथा । मतंगनामधेयः कश्चिद् ब्राह्मणपुत्रः यज्ञसामग्रीमाहर्तुं रासमयानमारुख प्रस्थितो रासभं मंदगति प्रेक्ष्य मागे तणं पित्राज्ञप्तो

# २ । अहंत्फलं नवभूमिसंगृहीतं वर्जयित्वा भवाष्रं । तृतीयफलं

चरन्त्यास्तस्य मातुः पश्यन्त्या नासिकायां प्रहृत्य सक्षणं चकार । तस्य माता पीडितं पुत्रं सान्त्वयितुं 'ना शोचीः चंडास्लते रथे'—इति प्रोवाच । मतंगस्तु तदाकर्ण्य रासभीं तद्रहस्यं प्रयच्छ । रासभी गु—'शृद्रसयोगेन ते जन्म' इति प्रत्युवाच । ततो दुःखितो मतंगः सर्वमुदन्तं पित्रे निवेद्य ब्राह्मण्य-मान्तुं वनं गत्वा सुदुष्करं नपस्तेपे । तेन तपसा प्रसन्ध इन्द्रस्तमुपेत्य 'वरं ब्रृहि' इति वचसाभ्यनन्दत् । स तु ब्राह्मण्यं वन्ने । नैतेन कायेन ब्राह्मण्यमित्युक्त्वा जगामेन्द्रः । स ततोऽप्यधिकं तपस्तप्ता पुनिरन्द्रदर्शनं लब्ध्या ब्राह्मण्यं वन्ने । द्वितीयमपीन्द्रो नैतेन कायेन ब्राह्मण्यमित्युक्त्वा जगाम । ततोऽप्यधिकं तपस्तप्ता—"सुदुर्वहं वहन् योगं कृशो धमनिसन्ततः । त्वगस्थिभूतो धर्मात्मा स पपातिति नः श्रुतं ॥" [ अनुशासन पर्व २९१६ ] परं भृमिपातात्पूर्वमेवेन्द्रस्तं धारयामास प्रोवाच च पुन नैतेन कायेन ब्राह्मण्यमिति । तच्छ त्वाह मतंगः—

किं मां तुद्दिस दुःखातं मृतं मारयसे च मां । त्वां तु शोचामि यो लब्धा बाह्यण्यं न बुभुषते ॥ एकारामो ह्यहं शक निद्धे न्द्रो निष्परिग्रहः । अहिंसा दममास्थाय कथं नार्हीमि विप्रतां ॥

परमेतवता करूणप्रार्थनयापि नेन्द्रो ब्राह्मण्यवरं प्रद्दो । केवलमेतदेव वरं ददौ "स्त्रीणां पूज्यो भिवन्यिम" । आख्यानकारस्तु दुःखान्तामिमां करूणकथां ग्रुभोदर्कां ख्यापयन् उपसंजहार प्रेत्य तेन मतंगेन—"संप्राप्तं स्थानमुत्तमम्" इति । व्यवहारे सेयं निर्नुकोशहृदया परंपरा श्रुतिसंमतेव प्रयंचिता । तथा च—"असतो वा एष संभूतो यच्छूदः" [तैतिरीय ब्राह्मण ३।२।३९] "अन्तत स्त्री शृद्धः" [शृतपथत्राह्मण] ["तपसे (= दुःखानुभवाय) शृद्धम्" शुक्रयजुः संहिता ३०।५] "वेदमाता "पावमानी द्विजानां (न तु शृद्धाणां )" [अथवंवेद १९।७९।१] इत्यादि श्रुतिवचनेः स्पष्टं भवित् । अपि चेदं सर्वं "धाता यथापूर्वमकल्पयत्" [ऋग्वेद १०।१९०।३] इति नास्ति परिवर्तनावकाशोऽपि । एवं श्रामण्यं वा ब्राह्मण्य वा ऐहिकेन प्रयत्नेन साथ्यं नास्तीति श्रुतिसमृतिहृद्दयं । एहिकेन प्रयत्नेन तद्दित प्राप्तव्यमिति तथागतहृद्वयं । तत एव "न जात्या ब्राह्मणः" [मुत्तिनपात, वसलसुत्त] किन्तु "कर्मणा ब्राह्मणः" [सुत्तिनपात, वसलसुत्त] इति बौद्धमतं भत्रत्युक्तिपथप्रदर्शनपरत्या बहुजनतावर्जकं । न हि तत्र धर्मचरणाय जातिपरीक्षा । तथोच्यते अशोकावदाने—

आवाहकालेऽथ विवाहकाले जातेः परीक्षा न तु धर्मकाले ।
धर्मिक्रयायां हि गुणा निभित्ता गुणाश्च जाति न विचारयन्ति ॥ इति
जातिव्राह्मणानां श्रीतकर्मकांडतपःस्वाध्यायोपसान।दिपराणां मतं मृदुवचसैव तथागतेन तत्र तत्र हेयत्वेन
व्याङ्गतो धर्मकीर्त्या पंचाकारप्रदर्शनेन संकलितः । तथा च—

वेद्प्रामाण्यं कस्यचित्कर्तृ वादः स्नाने धर्मच्छा जातियादावलेपः । सतापारंभः पापद्दानाय चैति .....पंच .....। [ प्रमाण वार्तिके, प्रामाण्यसिद्धिपरिच्छेदस्यान्तिमा कारिका ] इति ॥ षड्भूमिसंगृहीतं वर्जयित्वा बतुर शारूप्यान् धर्मज्ञानामावात्। स्रोतभाषशसहदा-गामिनावसमापत्तिभ्यानभूमिसंगृहीती अवीतकायरागपुद्रन्तां॥

- ३। चत्वारो विपर्यासाः । अनित्ये नित्यलं का—इति चिनविपर्यासः संज्ञाविपर्यासः दृष्टिविपर्यासः । दुःषे सुम्त्रसं का—०। अशुन्ती शुन्तिसं का—०। अनात्मन्यात्मसं का—इति चित्तविपर्यासः संज्ञाविपर्यासः दृष्टिविपर्यासः ॥
- ४। सर्वेषां विषयोसानां दुःखसत्यदर्शनेन प्रहाणं । तत्कम्य हेतोः। यस्मात् (सर्व-) संस्कारान् प्रतीत्य दुःखस्थानं तिमृमि द्वृष्टिभिः संगृहीतं काय-विषयोसदृष्ट्या (=सत्कायदृष्ट्या ) अन्तप्राहृदृष्ट्या दृष्टिपरामशंन । सर्वा द्वापिटदृष्ट्यः पुंचमिथ्यादृष्टिसंगृहीताः॥
- ५। पंचस्कंघेषु असद्भूतातमसु सत्यातमद्वृष्टिः सत्कायदृष्टिः। शाश्यतो-च्छेदमाश्रित्य हेतुप्रत्ययफळिविपकानामज्ञानमन्तप्राहदृष्टिः। न सत्यं न सत्यश्रमीः नायं लोको न परो लोकः न निर्वाणं न च चतुःसत्यानि—इति मिथ्या दृष्टिः। अपरमार्थमभूतमसुख्नमशुर्चि पश्यति सुखं शुर्चि । तथाहि । छिन्नतगेः स्याणी स्थिते रात्री दूरादु दशंने पुरुष इति । इति दृष्टिपरामर्शः। अहेती हेतु दृष्टिः अमार्गे मार्गदृष्टिः—इति शोल्व्यतपरामर्शः॥
- ई। सत्कायद्वृष्टि दुं:खसत्यहेया पंचस्कंधेण्यातमधिकत्पनात्। शाश्यतो-च्छेदसंज्ञा दुःखसत्यहेया प्रत्युत्पन्नपंचस्कंधालंगनात्। मिथ्याद्वृष्टिदुं:खसत्यदुःख-दर्शनहेया। पवं समुद्यनिरोधमार्गसत्यसमुद्यनिरोधमार्गदर्शनहेयो दृष्टिपरामग्रंः। दुःखसत्ये चेत् सुखशुच्यादिविकत्पना दुःखदर्शनहेया। पवं समुद्र्यनिरोधमार्ग-सत्येषु सुखशुच्यादिविकत्पना चेत् समुद्यनिरोधमार्गदर्शनहेया। शीलवतपरामग्रंः अमार्गे निर्वाणपर्येषणं अहेती हेतुदर्शनं। शीलवतपरामग्रे दुःखदर्शनमार्ग-दर्शनहेयः॥
- ७। षड्भावनाः । प्राप्तिभावना संस्कारभावना प्रहाणमाचना विवर्जन-भावना विवेकभावना संवरभावना । प्राप्तिभावना कतमा । अप्राप्तकुप्रालधर्म-पुण्यगुणानां प्राप्तिः प्राप्तो च सर्वान्यपुण्यगुणानामपि प्राप्तिः । संस्कारभावना कतमा । प्राप्तसर्वपुण्यगुणानां प्रत्युत्पक्षाध्वसंस्कारः । प्रहाणभावना कतमा । कुशलधर्मैः सर्वसंयोजनप्रहाणं । विवर्जनभावना कतमा । प्रहेपा अकुशलधर्माः ।

<sup>\*</sup> प्रथमं परिशिष्टमच द्रष्टव्यं ।

विवेकमावना कतमा। विविच्य कायसत्यलक्षणदर्शनं। संवरभावना कतमा। प्रविन्द्रियाणि समलानि यस्मादु विषयमालंब्य पराभवन्ति॥

- ८। पंचेन्द्रियाणि । (दीर्मनस्यं सीमनस्यं सुखं दुःखं उपेक्षा)। दीर्मनस्येन्द्रियस्य प्रथमध्याने निरोधः। अखिलस्य दुःखेन्द्रियस्य द्वितीयध्याने निरोधः। अखिलस्य सीमनस्येन्द्रियस्य तृतीयध्याने निरोधः। अखिलस्य सुखेन्द्रियस्य चतुर्थध्याने निरोधः। अखिलस्य उपेक्षेन्द्रियस्य असंज्ञिसमापत्ती निरोधः॥
- १। त्रयः साकल्येन घातवः। प्रहाणघातुः वैराग्यघातुः निरोघघातुः।
   जहाति रागसंयोजनं सर्वानन्यक्के शानिति प्रहाणघातुः। रागसंयोजनप्रहाणमुच्यते
   वैराग्यघातुः। सर्वान्यधर्मप्रहाणं नाम निरोध घातुः॥
- १०। रागनिरोधे प्राप्तोति चित्तविमोक्षं । मोहनिरोधे प्राप्तोति प्रकाविमोक्षं॥
- ११। रागो ऽप्रतिसंयुक्ते ऽध्यात्मबिहर्धायतने प्रतिसंयोजयितुं प्रसुः। तथाहि। युगं प्रतिसंयोजयितुं वृषमौ। तस्मात् रागारागविषयेषु रागद्वेषा-संप्रयुक्तं भवति उपेक्षाचित्तं॥
- १२। दश धर्माः । कामधातुः रूपधातुः आरूप्यधातुः अनास्रवः संप्रयुक्तः विप्रयुक्तः कुशलः अकुशलः अन्याकृतः असंस्कृतः । इति दश धर्माः॥
- १३। पंच धर्मा धर्माज्ञानालंबनाः। कतमे पंच। कामधातुप्रतिसंयुक्ताः संप्रयुक्त-विप्रयुक्तधर्माः। अनास्त्रवाः संप्रयुक्त-विप्रयुक्तधर्माः। कुशलाः असंस्कृत-धर्माञ्चेति पंच धर्माः॥
- १४। अन्वयक्षानालंबनाः सप्त धर्माः। कतमे सप्त । कामधातु-प्रतिसंयुक्ताः संप्रयुक्तविष्रयुक्तधर्माः। आरूप्यधातुप्रतिसंयुक्ताः संप्रयुक्तविष्रयुक्त-धर्माः। अनास्त्रवाः संप्रयुक्तविष्रयुक्तधर्माः। कुशलाः असंस्कृतधर्माश्च॥
- १५ । परिचत्तकानाळंबनास्त्रयो धर्माः । कामधातु प्रतिसंयुक्ताः संप्रयुक्तधर्माः । रूपधातुप्रतिसंयुक्ताः संप्रयुक्तधर्माः । अनास्त्रवाः संप्रयुक्तः धर्माः ॥
- १६। संवृतज्ञानालंबना दश धर्माः । कामधातुप्रतिसंयुक्ताः संप्रयुक्तः विप्रयुक्तधर्माः । रूपधातुप्रतिसंयुक्ताः संप्रयुक्तविप्रयुक्तधर्माः । आरूप्यथाकुः

प्रतिसंयुक्ताः संप्रयुक्तविप्रयुक्तप्रमाः । अनाम्त्रवाः संप्रयुक्तविश्युक्तप्रमाः । कुशलाः असंस्कृतप्रमाः । अन्याकृताः असंस्कृतप्रमाश्च ॥

- १९। दुःसञ्चानं समुद्यज्ञानं प्रत्येकं पड्यमितंवनं। त्रिधातुप्रतिनंयुक्ताः संप्रयुक्तविष्रयुक्त धर्माः। इति पड् धर्माः। निर्पेथज्ञानमेकधर्मात्वेवनं। कुत्रालाः संस्कृतधर्माः (इति स एको धर्मः)। मार्गज्ञानं द्विधर्मात्वेवनं। अनास्रवाः संप्रयुक्तविष्रयुक्त धर्माः॥
- १८। क्षय**ञ्चानमनुत्पाद्शानं च नवधर्मालं**यने। वर्जयित्वा ऽच्याहतान-संस्कृतधर्मान्॥
- १६। स्वभूमिकः क्रोशः स्वभूमिकसंयोजनानुसंयोजितानि सर्वत्रगाणि संयोजनानि स्वभूमो परंभूमो सर्वत्रगाणि। प्रत्येकमन्यत् (संयोजनं) स्वभूमिक संयोजनानुसंयोजितं॥
- २०। द्विषिधा धर्माः । संप्रयुक्ता विप्रयुक्ताश्च । संप्रयुक्ता धर्माः कतमे। सर्विचत्तचैतसिका धर्माः। कतमे विप्रयुक्ता धर्माः। सप्तदश धर्माः । प्राप्तः ।१। आसंश्विकसमापत्तिः ।२। निरोधसमापत्तिः ।३। असंबि आयतनं ।४। जीवितेन्द्रियं ।५। निकायसभागता ।ई। स्थानप्राप्तः ।७। वस्तुप्राप्तिः ।८। आयतनप्राप्तिः ।६। जातिः ।१०। जरा ।११। स्थितिः ।१२। अनित्यता ११३। नामकायः ११४। पदकायः ११५। व्यंजनकायः ११६। प्रधाजनत्वं सर्वधर्मप्राप्तिकाले चित्तविषयुक्तधर्माणां सहप्राप्तिरित्युच्यते प्राप्तिः। जन्ममरणनिर्विण्णस्य निर्वाणसंबस्य चतुर्थभ्यानबले भूयोऽल्पशश्चित्तचैतसिकः धर्मनिरोधः उच्यते आसंक्रिकसमापत्तिः। प्रयक्तवेदपरिनिर्विण्णस्य विश्रामसंक्रस्य नैवसंश्रानासंश्रायनसमापत्तिबले भूयोल्पराश्चित्तचैत्तसिकधर्मनिरोधः निरोधसमापत्तिः । असंभिदेवलोकोपपश्चस्य विज्ञवैतसिकधर्माः अभिवित्कराः उच्छिन्नाः-इत्यसंबि आपतनं । चतुर्महाभूतेन्द्रियादीनां संतानो उनुच्छिन्न उच्यते जीवितेन्द्रियं । विविधजन्मस्थानेषु सत्त्वानां जातिकायवित्तवन्त्रनानि सद्वशानि भवन्तीत्युच्यते सत्त्वानां निकायसभागता । देशान्तरप्राप्तिरुच्यते स्थानप्राप्तिः। सर्वसंस्कृतसंमिश्रवस्तूनि वस्तुप्राप्तिः। सर्घाणि अध्यातमबहिर्घायतनानि आयतन-प्राप्तः। सर्वसंस्कारोदयो जातिः। संस्कारपरिपाको जरा। संस्कारानिरोधः संस्कारनिरोघो ऽनित्यता। सार्यकाक्षराणि स्थितिः । पद्ससुष्ययेन वस्त्विमघानं (=बाक्यं) पद्कायः। विपुलसमुच्चयः

(=वर्णसमाम्नायः) व्यंजनकायः । आर्यानास्त्रचमार्गाप्राप्तिः पृथग्जनत्वं । इति सप्तदश् ॥

२१। वित्तविप्रगुक्तधर्मेषु कतिकुशलाः कत्यकुशलाः कत्यव्याहताः। द्वौ वृशली सप्ताव्याहताः अष्टी विवेचनीयाः। आसंश्रिकसमापत्ति निरोधसमापत्तिश्च कुशली । असंश्रि आयतनं निकायसभागता नामकायः पदकायः व्यंजनकायः जीवितेन्द्रियं पृथग्जेनत्वं च अव्याहताः। प्राप्तिः जातिः जरा स्थितिः अनित्यता च कुशलेषु कुशलाः अकुशलेष्वकुशलाः अव्याहतेष्वव्याहताः। स्थानप्राप्तिः वस्तुप्राप्तिः आयतनप्राप्तिश्च कुशलाकुशलाव्याहताः॥

२२। कित कामधातुप्रतिसंयुक्ताः कित रूपधातुप्रतिसंयुक्ताः कत्यरूपधातुप्रतिसंयुक्ताः । त्रयः कामधातुप्रतिसंयुक्ताः । द्वौ रूपधातुप्रतिसंयुक्तौ । एको रुरूपधातुप्रतिसंयुक्तः । एकाद्या विवेचनीयाः कामधातुप्रतिसंयुक्ता वा रूपधातप्रतिसंयुक्ता वा अरूपधातुप्रतिसंयुक्ता वेति । नामकायपदकायव्यंजनकायाः कामधातुप्रतिसंयुक्ताः । असंशिक्तमापत्त्यसंश्यायतने रूपधातुप्रतिसंयुक्ते । निरोध-समापत्तिररूपधानुप्रतिसंयुक्ताः । प्राप्तिः जीवितेन्द्रियं निकायसभागता स्थानप्राप्तिः वस्तुप्राप्तिः आयतनप्राप्तिः पृथ्यजनत्वं च त्रिधातुप्रतिसंयुक्तानि । जातिः जरा स्थितिः अनित्यता च कामधातुप्रतिसंयुक्तेषु धर्मेषु कामधातुप्रतिसंयुक्ताः रूपधातुप्रतिसंयुक्ताः । अरूपधातुप्रतिसंयुक्ताः । अरूपधातुप्रतिसंयुक्ताः । अरूपधातुप्रतिसंयुक्ताः ॥

२३। तत्र कित सास्रवाः कत्यनास्रवाः। त्रयोदश सास्रवाः। चत्वारो विवेचनीयाः। जाितः जरा स्थितिः अनित्यता च सास्रवेषु सास्रवाः अनास्रवेषु अनास्रवाः। प्रथमानास्रविचत्तप्राप्तिकाले जहाित पृथग्जनत्वं। धात्वन्तरोप-पत्तिकालेऽपि पृथग्जनत्वं प्रहाय (तत्रैव पुनः) धात्वन्तरे लभते पृथग्जनत्वं। वैराग्यकाले नचमिवमोक्षमार्गे (पृथग्जनत्व-) प्रहाणं॥

२४। त्रयः असंस्कृताः । प्रतिसंख्यानिरोधः अप्रतिसंख्यानिरोधः आकाशं । प्रतिसंख्यानिरोधः कतमः । सास्रवानास्रवप्रज्ञावलेन सर्वसंयोजनप्रहाणे विमोक्ष प्राप्तिरुच्यते प्रतिसंख्यानिरोधः । अप्रतिसंख्यानिरोधः कतमः । अनागतस्य हेतुभिरूत्पाद्यस्यानुत्पत्तिरप्रतिसंख्यानिरोधः । आकाशं कतमत् । अरूपायतनं अप्रतिधातः दर्शनानर्हतोच्यते आकाशं ॥

२५। सभागहेतुः । संग्रयुक्तहेतुः । सहभूहेतुः । पूर्वोत्पन्नस्वसदृशहेतुः

स्रजातपश्चाज्ञातसर्वधर्माणां कारणहेतुः। एवं सर्वत्रगहेतुरिप समनन्तरप्रत्ययः। सत्त्वेषु विपाकहेतुः सर्वे संस्कृतधर्माः॥

२६ । संस्कृतधर्मफलप्रपि निर्घाणफलं । को हेतुः । यतः सर्वसंस्कृत-धर्मात् हि प्रतीत्य निर्वाणमार्गफलोत्पत्तिः ॥

२७। संत्रयुक्तकथर्मा एकस्मिश्रालंबने युगपत्कारित्राः। परलक्षणा-स्त्रस्थराणेषु चिक्तवैतसिका धर्माः शानदेशरिहताः। को हेतुः। आलंबनस्य सर्वत्रगत्वात्॥

२८ । मार्गोत्पत्तिकाले संयोजनानि निरुध्यमानानीति जायमानमार्गेण विमुक्तिमार्गप्राप्तिः । मार्गानिरोधकाले निरुध्यमानेनान्तर्यमार्गेण छिन्ने पु संयोजनेषु जायमानायां विमुक्ती विमुक्तिप्राप्तिः॥

२६। त्रिविधो रागः। कामरागः भवरागः विभवरागः। सर्ववस्तु-पर्यवणमुक्यते कामरागः। प्राप्तो कार्पण्यमुज्यते भवरागः। उच्छेदं पश्यत उच्छेदपर्येषणं विभवरागः॥

३०। भाषनया प्रहाणाय सप्तर्तिशत् पक्षाः (=बोधिपाक्षिका भर्माः)॥

३१ । सम्यक्संकल्पसम्यन्तामसम्यक्षमसम्यगाजीवप्रक्रान्त्र्युपेक्षाः स्थाप-विस्ता अन्ये भवंति शंद्रियधर्माः । चतुःस्मृत्युपस्थानेष एकेकस्य भवति पुरतः प्रत्युपस्थितिः । तत्र को हेतुः । विभाज्य सर्वधर्मालंबनत्वात् ॥

३२। सर्वे धर्माः परसंप्रयुक्ता आत्मिषप्रयुक्ताः॥

३३। सालंबनधर्मेषु संयोजनानि देयानीति भवप्रहाणमशेषप्रहाणं। अयोष्प्रहाणां कत्तमत् । प्राप्तदुःसद्धानस्य अप्राप्तसमुद्रयज्ञानस्य समुद्रय सत्येव (क्रमातां) प्रहाणं दुःसप्तत्येन (क्रिप्तानां) प्रहाणं॥

३४। त्रिसत्यालंबनेयु द्विषिधाक्षयश्रद्धाप्राण्तिः । दुःस्वसत्यसमुद्यसत्य-निक्षेत्रकत्येषु धर्मवीकाक्षया श्रद्धा । मार्गस्त्ये चतुर्विवाक्ष्मश्रद्धाप्राप्तः ॥

३५ । सर्वचैतिसिकधर्माः चित्तसंस्काराः ( =चेत्रसा ) ऽनुवर्तिनः । प्रकारुंकात्वात् । प्रकारिकप्रिशीलं जातिः स्थितिः जरा च चित्तसंस्कारानु-वर्तिकाः ॥

३६ । सर्वे सास्त्रवा धर्माः प्रहातस्त्राः । कस्य हेकोः । यदः कापास्ते समस्त्रः ॥ ३७। सर्वे सास्त्रवानास्त्रवा धर्मा झातव्याः। तत्कस्य हेतोः। प्रज्ञालंबना हि सर्वधर्माः (इति हेतोः)। (तत्र) अतीतानागता धर्मा दूरे। कस्मात्। अकारित्रात्। प्रत्युत्पन्ना धर्मा अन्तिके। कस्मात्। सकारित्रात्। असंस्कृता अपि अन्तिके। कस्मात्। शीद्यं प्राप्यत्वात्। सर्वसास्त्रवा धर्मा दृष्टिस्थानीयाः पंचद्वष्ट्यालंबनत्वात्॥

३८। भृयोऽल्पशः प्राप्तिः (=सिद्धिः) भवत्येकोनविंशतीन्द्रियाणा-मक्षयाणां। अस्ति द्वे इन्द्रिये (अन्ये) अपि द्रष्टसत्यपुद्गलस्याक्षये इन्द्रिये अपिरिहीणरागे। इत्येकोनविंशतिरिन्द्रियाणि। अंततो ऽष्टाविन्द्रियाणि छिन्दन्ति कुशलम्लानि। क्रमेणायुःक्षये परिशिष्यते कायेन्द्रियं। पुनः खल्वरूपधातु-पृथग्जनस्यापि (तथा)॥

३६ । स्पर्शः इन्द्रियविषयविष्ठनानां त्रिकसंनिपाताद् भवति । स पंचिवधः। सप्रतिष्ठः विकल्पबहुलः विद्या अविद्या नविद्यानाविद्या। पंच-विज्ञानसंप्रयुक्तत्वात् सप्रतिष्ठः । मनोविज्ञानसंप्रयुक्तत्वाद्विकल्पबहुलः । क्लिष्टः स्पर्शो ऽविद्या। अनास्त्रवः स्पर्शो विद्या। अक्लिष्टः सास्त्रवः स्पर्शो न विद्यानाविद्या॥

४०। द्वाभ्यां मार्गाभ्यां फलप्राप्तिः। प्रथमः संयोजनप्रहाण (-मार्गः)। द्वितीयो विमुक्तिप्राप्ति (-मार्गः)। अर्हदुविपाकवित्तः परिनिर्वाति। सर्वधर्म-परित्यागात्॥

४१। चत्वारो भवाः। जातिभवः मरणभवः मूळभवः अन्तराभवः। आद्योपपत्तो पंचस्कंधप्राप्ति जातिभवः। च्युतिकालिकाः पंचस्कंधा मरणभवः। जातिमरणयोरन्तरे तदितिरिक्तपंचस्कंधेपु मूळभवः। च्युतेरनन्तरं सर्वगतिप्रापकाः पंचस्कंधाः अन्तराभवः॥

४२ । दुःखसमुद्यसत्यक्षांतिञ्चानाठंबनो धर्मः सर्व उच्यते निर्वेदः । निर्वेदवस्त्वाठंबनत्वात् । चर्तुं पु सत्येषु क्षान्तिज्ञानं विरागो रागनिरोधात्॥

४३ । त्रयः आस्त्रवाः । कामः भवः अविद्या । कामधाताविद्यां विद्यायान्यक्केशाः कामास्त्रवः । रूपारूप्यधात्वोः विद्यायाविद्यामन्यक्केशाः भवास्त्रवः । त्रिधातुप्रतिसंग्रुक्तः संमोहो ऽविद्यास्त्रवः ॥ ४४। सर्वास्रवाणां निरोधकाले सर्वदुःखनिरोधप्राप्तिः सर्वप्रज्ञामृत-रसप्राप्तिः॥

[ इत्यभिधर्मामृतशास्त्रो मिश्रकसंग्रहनिर्देशो नाम पोडशो बिन्दुः ॥ ]

॥ आर्यमार्गप्राप्तस्य घोषकाभिधानस्य कृतिः॥

॥ अभिश्रमाम्हतशास्त्रं [परिनिष्ठितम्]॥

विद्धप्तं मूलमाषायां चीनमापान्तराश्रयं । घोषकीयमिदं शास्त्रमनूक्तं शान्तिमिञ्चणा ॥१॥ यत्तवुद्धे विधिवरे ( २४९४ ) त्रिमितं वीतगान्धिनि । विक्रमार्कस्य सप्तरा ग्रन्यनेत्रे ( २००७ ) ऽत्र वत्सरे ॥२॥ मतिमार्दवजं दोषं व्यपनीयात्र सस्थितं । कुर्वन्तु गुणवद्धीरा गुणेकस्युहयालवः ॥३॥

शुभम् ॥

अत्रापि पूर्वकं हेनुत्रयं एकस्या एव पूर्वनिश्वामानुस्मृतेः प्रशंचमात्रं! मन आत्मवादमधिकृत्यः। [संयुक्तिनकाये १२।७] तथागतेनोक्तं—"वरं " पृथ्यजन इमं चातुमंहाभूतकं कायमान्मतो ऽभ्युपगन्छेत् न त्वेनत् चित्तं। तत्कस्यहेतोः। इस्यते चातुमंहाभूतकः कायः एकमि वर्षं तिष्ठमानः द्वे अपि वर्षे तिष्ठमानः त्रीण्यपि चत्वायपि पंचापि पर्टाप सप्तापि वर्षाणि तिष्टमानः यच खत्वेतदुन्यते चित्तमित्यपि मन इत्यपि विज्ञानिमत्यपि तय राज्याद्य दिश्रमस्य च अन्यदेवात्पयते अन्यविकृत्यते—इति।

(३) समाहिते चित्ते अन्तसंज्ञिनो ऽन्तवानयं लोक इति भवति । ३। अनन्तसंज्ञिनो ऽनन्तोऽयं लोकोऽपर्यन्तः—इति भवति ।२। ऊर्चमयो ऽन्तसंज्ञिनिस्तर्यगनन्तसंज्ञिनो ऽन्तवानयं लोको ऽनन्तर्श्विति भवति ।३। तर्कभीमांसानुचरितप्रतिभानवशाद् कस्यचिदेवं भवति नैवायं लोको ऽन्तवान् न पुनरनन्त इति ।४।

अयं सर्वी मतवादः योगजप्रत्यक्षमुपादाय प्रयुक्तः । विवेचनपरेषु तस्य युक्तायुक्तवे उत्तरोत्तर्भविद्योषाणां योगिनामेव प्रामाण्यं ।

(४) परो लोकः, औपपादुकमत्त्वः, मुक्ततुग्कृतानां कर्मणां फलं विपाको वा अस्ति, नास्ति, अस्ति च नास्ति च, नैवास्ति न नास्ति,—तथागतः परंमरणात् भर्वातः न मर्वातः मर्वात च न भवति च, नैव भवति न न भवति,—इत्यादानुयोगे एवमिल्यपि मे न, तथेत्यपि मे न, अन्यथेत्यपि मे न, नेल्यपि मे न, —इत्येवं ह्रणं व्याकरणं नाम अमराविश्वेषवादः। स ि सर्वथा भवल्यनेकान्तात्मकः। यथा अमरा नाम मत्स्याः स्वविश्वेषहेताः स्वचांचल्यहेतीर्थर्तुं मशक्या भवनित तथेवतादशवादिनोऽपि। एष वाद एतान् हेत्नुपादाय प्रवृत्तो भवति—

यथाभूतमप्रजानतो मृषावादभयात् ।१। यथाभूतमप्रजानतो उपादानमयात् ।२। यथाभूतमप्रजानतो ऽनुयोगभयात् ।३। बुद्धिमाँद्याच ।४।

(५) अकारणवादः ( अधिश्वसमुख्यन्नवादः ) हेतुद्वयमुपादाय प्रश्नतो भवति । तथाहि—

असंज्ञिसत्त्वानां संज्ञोत्पादादसंज्ञिलोकात् पतनं भवति । तत्रान्यतरसत्त्वस्येद्दोपपष्कस्य पूर्वस्मरणा-भावेन पूर्वं नाहमभूवं सोऽहमस्यि एन हि— इत्यधिष्यसमुप्पन्नो भवति आत्मा लोकथ ।१। तर्कमीमांसानु-चरितप्रतिमानेन पूर्वं नाहमभूवं सोहमस्य एनाहि—इत्यधिष्यसमुप्पन्नो भवति आत्मा लोकथ ।२।

<sup>\*</sup> अनुकरणमेतत्। तिष्ठकिति पाणिनीयं सवेत्।

## अपरान्तवादे चतुश्चत्वारिशद् हेतुद्रृष्टयः

[ ९ संज्ञिवादे षोडश—२ असंज्ञिवादे ऽष्टौ—३ नैवसंज्ञिनासंज्ञिवादे ऽष्टौ—४ उच्छेदवादे सप्त— ५ दृष्ट्यर्मनिर्वाणवादे पंच—इति संभूय चतुश्चत्वारिंशद् हेतुदृष्ट्यः । ]

- (१) आत्मा भवित संज्ञी परं मरणात्। ताश्च संज्ञाः षोडशः। तथा हि। रूपं।१ अरूपं।२ रूपं-अरूपं।३ नैव रूपं ना रूपं।४ अन्तः।५ अनन्तः।६ अन्तः-अनन्तः।७ नैव अन्तः नानन्तः।८ एकत्वं।९ नानात्वं।१० परित्तं।११ अप्रमाणं।१२ एकान्तसुखं।१३ एकान्तदुःखं।१४ सुख-दुःखं।१५ अदुःखमसुखं।१६ एताभिः संज्ञाभिः सज्ञी भवित आत्मा।
- (२) आत्मा भवत्यसंज्ञी परं मरणात् । कास्ताः संज्ञा याभिर्विरहित आत्मा असज्ञी— इत्युच्यते । अष्टी ताः संज्ञाः । तथा हि पूर्वोक्ता रूपाद्या अष्टी ।
- (३) आत्मा भवति नैवसंज्ञीनासंज्ञी । कास्ताः संज्ञा याभिः सहितो रहितो वा भवत्यात्मा नैवसंज्ञीनासंज्ञीति । अष्टौ ताः संज्ञाः । तथा हि पूर्वीका रूपाद्या अष्टौ ।
- (४) स्तर्त्वो भवत्युच्छित्त इति नामोच्छेद वादः । सत्त्विकल्पो भवति सप्तिविधः । त्रिविधो स्पात्मवाद्श्वतुर्विधो ऽरूपात्मावादः । आत्मा भवति रूपी चातुर्महाभूतको मातापितृसंभव इति कायात्मवादः ।१ ततो ऽन्यो ऽप्यस्त्यात्मा दिव्यो रूपी कामावचरः फवलीकाराहारभक्षः—इति दिव्यकायात्मवादः ।२ ततोऽन्यो ऽप्यस्त्यात्मा दिव्यो रूपी मनोमयः सर्वां गपंचांगी अहीनेन्द्रियः—इति मन इन्द्रियात्मवादः ।३ इत्येवं त्रिविधो भवति रूपात्मवादः । ततो ऽन्यो ऽप्यस्त्यात्मा अतिकान्तरूपसं आकाशानन्त्यायतनोपगः ।४ ततोऽन्यो ऽप्यस्त्यात्मा विज्ञानानन्त्यायतनोपगः ।५ ततोऽन्यो ऽप्यस्त्यात्मा वाकिचन्यायतनोपगः ।५ इति चत्वारश्चतुर।रूप्यायतनमेदेन भवन्त्यरूपात्मवादः । स्पारूपकायवतामेषामात्मनां संत्वानां रूपारूपाकायमेदे नामोच्छोदो विनाशो विभवः ।
- (५) दृष्टधर्मनिर्वाणवादो नाम अस्मिन्नेव काये निर्वाणसाक्षात्कारः । तत्र हीन पृथाजनानां पंचकामगुणोपसेवनमेन दृष्टधर्मनिर्वाणं । [ इदं हि प्रसिद्धतमचार्वाकमतं । ]१ अथ कामा अनित्या दुःखा विपरिणामधर्माः शोकपरिदेवदुःखदौर्मनस्योपायासयोनयः"—इति चिन्तयतां विविक्तं कामेः विविक्तमकुशले धंमेः सिवतर्कं सिवचारं विवेकजं प्रीतिसुखं प्रथमध्यानसुपसंपद्य विहारो नाम दृष्टधर्मनिर्वाणं ।२ अथ वितर्कविचाराणामौद्रिकतां भावयतां परेषां वितर्कविचाराणां व्युपशमाद् अध्यात्मं संप्रसादनं चेतस एकोतीभावमवितर्कमविचारं समाधिजं प्रीतिसुखं द्वितीयध्यानसुपसंपद्य विहारो नाम दृष्टधर्मनिर्वाणं ।३ अथ प्रीते विरागादुपेक्षको विहरित स्मृतः संप्रजानन् सुखं च कायेन प्रतिसंवद्यति यदार्या आचक्षते उपेक्षकः स्मृतिमान् सुख विहारोति निष्प्रीतिकं तृतीयध्यानसुपसंपद्यविहारो नामापरेषां दृष्टधर्मनिर्वाणं ।४ अथ सुखस्य च प्रहाणाद् दुःखस्य च प्रहाणात् पूर्वमेव च सौमनस्पदौर्मनस्ययो-रहिष्टधर्मनिर्वाणं ।४ अथ सुखस्य च प्रहाणाद् दुःखस्य च प्रहाणात् पूर्वमेव च सौमनस्पदौर्मनस्ययो-रहिष्टधर्मनिर्वाणं ।४ अथ सुखस्य च प्रहाणाद् दुःखस्य च प्रहाणात् पूर्वमेव च सौमनस्पदौर्मनस्ययो-रहिष्टधर्मनिर्वाणं ।४ अथ सुखस्य च प्रहाणाद् दुःखस्य च प्रहाणात् पूर्वमेव च सौमनस्पदौर्मनस्ययो-रहिष्टधर्मनिर्वाणं ।४

ये श्रमणब्राह्मणाः पूर्वान्तकत्पिकाश्च अपरान्तकत्पिकाश्च पूर्वान्तापरान्तमारभ्य अनेकिविहितं अधिशृत्ति (? अध्ययुक्ति) पदानि अभिवदन्ति द्वाषिष्ठिवस्तुभिस्तद्पि तेषामजनतामपश्यतां वेद्यितं तृष्णागतानां परित्रस्तविस्पंदितं तद्दिप स्पर्शेष्रस्ययात् अन्यत्र स्पर्शेष्रस्ययात् प्रतिसंवेद्यिष्यन्तीति नैतत्स्थानं विद्यते । सर्वे ते षड्भिः स्पर्शायतनैः स्पृष्ट्वा स्पृष्ट्वा प्रतिसंवेद्यन्ति । तेषां वेदनाप्रस्ययात् तृष्णा

तृष्णाप्रत्ययादुपादानं उपादानप्रत्ययाद् भवः भवप्रत्ययाज्यानिः जानिप्रत्ययाज्यरामरणं शोकपरिदेवदुःखदौर्मनस्योपायासाः संभवन्त । यः सन्तु पण्णां स्पर्धायननानां समुद्यमस्तंगममास्वादमादीनवं निःसरणं
च अथाभृतं प्रजानाति स एतेभ्यः सर्वेभ्य एवोक्ततरं प्रजानाति । यानीमानि द्षष्टिम्धानानि तानि
तथागतः प्रजानाति ततश्चोत्तरत्रं प्रजानाति । तन्त प्रजाननं न परामृशति । अपरामृशतिशस्य
प्रत्यात्ममेव निर्वृति विदिता । वेदनानां समुद्यमस्तंगममास्वादमादीनवं निःसरणं च यथाभूतं विदित्वा
अनुपादानात् ( = उपादानहीनतया ) विमुक्तस्तथागनः । उन्धिक्षभवनेत्रिकः ( = ध्यपगनभवतृण्णः ।
तथागतस्य कायस्तिष्ठति । यावदस्य कायस्तिष्ठति तावकः पर्श्यान्त देवमनुग्याः । कायस्य भेदाद्
कर्चं जीवितपर्यादानाद् न पश्चन्ति देवमनुग्याः । इति द्वाषष्टिष्टिष्टरेशकं ब्रह्मजालस्त्रः [ दीधनिकाय,
स्तत् १ ] महाविस्तरिमहं संक्षिप्य क्रविच्छन्दतः क्रविद्यते ऽन्तृदतं । त इमे संभृय द्वार्षाप्टवस्तुषु
प्रपंचिता दश वादाः । तथा हि—

- (१) शाश्वतवादः। अयं सत्कायदृष्ट्या संप्राह्यः।
- (२) एकत्यशाश्वतैकत्याशाश्वतवादः। अयं सत्कायान्तप्राहदष्टिभ्यां संप्राह्यः।
- (३) अन्तानन्तवादः । अयमपि द्वाभ्यां सत्कायान्तप्राइदृष्टिभ्यां सप्राद्यः ।
- (४) अमराविक्षेपवादः। अयं मिथ्यादिष्टांग्राह्यः।
- (५) अकारणवादः ( = अधिवासमुप्पन्नवादः )।
- (६) त्रेलात्मसंज्ञिवादः ।
- (७) त्रेत्यात्मासंज्ञिवादः ।
- (८) प्रेत्यात्मनैषसंज्ञिनासंज्ञिषादः।
- (९) उच्छेद्वादः । इमे ऽकारणवाद्यमृतयः पंचवादा अन्तप्राहरच्या संप्राह्याः ।
- (१०) दृष्टधर्मनिर्वाणवादः (काममोगचतुःध्यनिविषयः )। अयं परामर्शद्वयेन संप्राह्यः। इति दिक्।

### [ 2 ]

### निदर्शनानि

| काष्ट्रमधन | 9012  | जात श्रंगपुरुष | 94196 | स्थाणु | 7614 |
|------------|-------|----------------|-------|--------|------|
| दीप        | १२।५  | द्वारपालक      | 9218  | -      |      |
| युग        | 95199 | वानर           | 9019  |        |      |
| विषनाग     | 90196 | सुवर्णकार      | 3178  |        |      |

### [ 3 ]

#### उस्टेबाः

अपर आह १४।१ आहुरपरे ४।१० करिचदाह १०।६; ११।१६ केचिदाहुः ४।१७

# अनुक्रमणो

अकनिष्ट २।४ अधिवचन ७।९ अकाल ७१९४; १०१२२ अनपत्राप्य ९।१६, १७ अनभिसंस्कारपर्यायिन् १०।१५ ---मरण ७११४ —विमुक्त १०।२२ अनभ्रक २।४ अकुशल ४।२१ ; ५।१२, १५ ; १६।१२ अनागम्य १०।८ -कर्मन् १।५; ४।१, ४ अनागामिन् १०।१२, १५, १८ -कायविज्ञप्ति ५19 ३ अनात्मन् ५19 --गति २।२ अनात्मक १०।३ —मूल ४।२०; ६।३ अनालंबन ५।२६ -स्प ५19३ अनास्रव १६।१२ —विज्ञप्ति ४।१४ ---चित्त ६।८ -संवर १।६ —चित्तजरूप ६।८ —चित्तविप्रयुक्तसंस्कार ६।८ अकृष्णाशुक्कविपाक ४।६ अकोप्यधर्मन् १०।२१ — चित्तसंप्रयुक्तधर्म ६।८ ---धर्म ५११८ अक्षया श्रद्धा १५।७ ; १६।३४ अक्षोभ्यचर्या ७१६, ८ --- पुदुल १०। शीर्षक अगुरुकार ४।२२ ---शील ४।१२ अझि ७११८ --संबर ४।१७ अज्ञान ४।११ — संवरसिद्धि ४।१६ अंडज ३।९ 🕠 अनिख ५११; १०१३ अतप २।४ -ता ६।१, ४ अद्तादान १।६, ७ —तानित्यता ६।२ अदुःखामुख ७।१० --संज्ञा १२।११ —विपाक ४।५ अनिदर्शन ५।२ -वेदना ७११ अनिमित्तसमाधि १३।२ अद्वेष ४।२० ; ६।१९, २० अनियतवेद्यविंपाक ४।३ अनिवृति ४।९ अधिपति अनिवृताव्याकृतधर्म ४।१३ —प्रत्यय ६१५, ६ अनुत्पाद्ज्ञान १०।२० ; ११।१, ११ ; १६।१८ —फल ४।१८, १९ अधिमात्र १०।५ अनुनय ७।१० अधिमुक्ति ६।३, १०, ११, १२ अनुपात्त ५।२७

— धात २।१, ६ अनुरक्षणधर्मन् १०।२१ --समाधि २।५ अनुलक्षण ६।२ अर्थ १५१६ अनुराय ९।१-४ -- प्रतिसंवित् ११।२२ ; १३।२१ अन्तम्राहदृष्टि ९।४, ५, ८; १६।५ अर्हत १।१, २ : १०।२० अन्तरापरिनिर्वायिन १०।१५ -- फल १६।२ अन्तराभव ३।१०; १६।४१ अलोम ४।२०; ६।१९, २० ---गति २।१ अवदात ५।९ अन्धकार ५।९ अविचार ५।२५ अन्वयक्षान्ति १०।१० अविज्ञप्ति ४।७, १२, १४ -- ज्ञान ५९।१, ३ : १६।१४ - कर्म ४१८ अप् ७१९७ -ह्य ५१२ अपत्रपा ६।१९, २० -शील ४।१३ अपर--गोदानीय २।३ --शीलसिद्धि ४।१३ --- पर्यायवेदनीयविपाक ४।२ अवितर्क ५।२५ अपरिहाणिधर्मन् १०।२१ अविद्या ६।१४, १५, २९; ७।१, २, ४, ५; अप्रणिहितसमाधि १३।२ अप्रतिसंख्यानिरोध ४।२१ ; ५।२८ ; १६।२४ ९।४, ६, ८, १०, ११, १३, १४ ; १५। ४ ; १६।३%, ४३ अप्रतिसंयुक्त ५।२३ अविहिंसा ६।१९, २० अप्रमाण १३।१, ३ अवोची २।२ -आम २।४ अवृह २१४ ---आयतन १३।९ अव्यक्ति ५।१२, ६५ ; १६।३२ —शुम २।४ --अविद्या ४।२० अप्रमाद ६११९, २० -कर्म ४।१, ४ अभिज्ञा १९।२०; १३।१, ४ ---इष्टि ४।२० अभिष्या १।६, ३, ९ —धर्म ४।२१ अमिभ्वायतन १३।१, ८ मिथ्या-- कृत्य ६।३ —मान ४।२० — संस्कार ६।३ —मूल ४।२०; ६।३ अमृतरस १६।४४ ---राग ४।२० अमोह ४।२० —हप ५19३ अम्ल ५१९ अञ्चि ५।१ अरागायतन ६।२९ —मावना ७।७ —संज्ञा १२।११ अरूप-आयतन २।५ अञ्चलचर्या ७।६, ८ —तृष्णा ७११२

96128

अशेषप्रहाण १६।३३ अजंक्ष १०।२१ -कर्म ४।१, ४ असंवर ४।१७ असंस्कृत ५।२५, २६; १६।१२, २४ —फल १०१२४ असंज्ञि-आयतन १६।२० —समापत्ति ६।४ असत्त्वसंख्यात ५।९ असद्कि १।९ असमापत्ति १०।८ ; १२।१० - ध्यान ४।१६ असुख-अदुःखविपाक ४।२ —संज्ञा १२।११ असुर्भि ५१९ अहेयकर्म ४।१, ४ आकाश ४।११ ; ५।२८ ; ७।१७, १८ ; आनन्खायतन २।५; १५।१० --आनन्सायतनसमाधि १२।८ आकिंचन्यायतन २।५; १५।१० —समाधि १२।८ आज्ञा ८।२ —इन्द्रिय १०।२३ — तावीन्द्रिय ८।२ ; १०।२३ -स्यामि ८।२ —स्यामीन्द्रिय १०।२३ आत्मन् १।१ --- उपादान ७।१२, १३ --विकल्प ६।७ आनन्तर्य-मार्ग १०।९, १० -कर्म १५१२० आनापानस्पृति १२।९

ञानापानादिस्मृति ७७ आभास्वर २।४ वामिषदान ७।७ वायतन २।४; ५।७; ६।२१ ---प्राप्ति ६।४; १६।२० आयुः २।७-१६ --क्षय ४।२४ आरूप्यधातु १६।१२ आरूप्यभव ७।१४ आर्य-पुदल १०।३ —पुदुलाभिज्ञा १३।४ —बीज १५।१३ ---मार्ग १४।१, १३ -सत्य १५।१ आलंबनप्रत्यय ६।५, ६ थालोक ५।९ आवरण १५।२० आवेणिकी ८।११ आश्रद्ध्य ६।१४, १५ आश्रयफल ४।१८, १९ आसंज्ञिक ५।५ -- आयतन ६१४ —देवलोक २।४ --समाधि २।४ -समापत्ति ६।९; १६।२० आसन ४। ११ आस्वाद १२।७; १३।१८ आस्रव १६।४३ ---क्षय ९३।५ ---क्षयज्ञान १३।४ आहार ३।२ ---अनुपस्यना १२।११

आहीक्य ९।१६, १७

| इन्द्रिय ५।२५, २६; ८।२; १४।१, १०;         | <del>— (कं</del> त्र ५। 1           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| 9816                                      | उपायास जा ५                         |
| —अर्थ ८।३                                 | उपेक्षा ५१३; ६११०, १३, १९, २०; ८१२; |
| —धर्म १६।३१                               | नेराठ, ५ : १३१३ : १४१२२, १४         |
|                                           | —-इन्द्रिय १६।८                     |
| —प्रतिलाम—॰प्रतिलभते ८।८                  |                                     |
| —संवर १५।१९                               | कर्षं स्रोतस १०१५                   |
| अकुशल ८।६                                 | जप्म-धर्म १०।२                      |
| अनास्रव ८।७                               | —धर्मन् ३३।।२                       |
| अनुपात ८।५                                |                                     |
| अप्रतिसंयुक्त ८।४                         | ऋदिपाद १३।४; १४।१, ९                |
| अव्याकृत ८।६                              |                                     |
| अहेय ८।९                                  | एककाय-एकसंज्ञा 1'413०               |
| उपात्त ८।५                                | —नानासंज्ञा ५५।१०                   |
| कामधातुप्रतिसंयुक्त ८।४                   | एकवीचि १०।१४                        |
| <b>कुशल ८</b> ।६                          |                                     |
| भावनाहेय ८।९                              | देहिकविपाक ४।२, ४                   |
| रूपारूप्यधातुप्रतिसंयुक्त ८।४             |                                     |
| सत्यदर्शनहेय ८।९                          | जीदत्य ६११४, ६५ ; ९११६, १७          |
| साह्मव ८१७                                | —कीकृत्य १२।३                       |
|                                           | <b>औपपा</b> दुक ३।९                 |
| र्बूर्च्या ६।१६, १७, २१ ; ९।१६, १७ ; १५।४ |                                     |
|                                           | कर्णा १३।३                          |
| उत्तरकुरु २।३                             | कर्मन् ७।२, ३                       |
| उत्पनकर्म १३।१४                           | शयकर्म ४।३                          |
| उपपत्तिमव ३।१०                            | कलह ६।२१                            |
| उपनाह ६।१६, १७                            | कवलीकार ३।२                         |
| उपपद्य-परिनिर्वाथिन् १०।५५                | कवाय ५।९                            |
| — वेदनीयविपाक ४ <b>।</b> २                | काम १६।४३                           |
| उपशम १२।४                                 | —उपादान ७। १२, १३                   |
| उपस्थान १।३                               | —छन्द १२।३                          |
| बब्ब ताड                                  | —तृष्णा ७।१२                        |
| उपात्त ५।२७                               | —थातु २। १, ६ ; १६।१२               |
| चपादान ७११, २, ४                          | — घातुप्रतिसंयुक्त ५।२३             |

| — सव ७११४                          | क्रिष्टरूप ६।८                               |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| —सिथ्याचार ११६, ७                  | क्लेश ११४; ५१३; ६१३; ७१२३; ८१३               |
| —राग १६।२९                         | — महाभूमिक ५१२१ ; ६११४                       |
| — वितेक १२।३                       | — स्थान ५।३                                  |
| काय ५१८, १९, २०, २४                | क्षयज्ञान १०।२९, २२ ; १९।१, १० ; १६।१८       |
| — अशुच्यनुपस्यना ५२।९              | क्षान्ति १०।८, ९                             |
| — आयतन ५।७                         | —-কুহাল <mark>স</mark> ুল ৭০। <mark>৭</mark> |
| —कर्मन् ४।१, ४                     | —धर्मन् १३।५२                                |
| —दुश्चरित ११६                      | क्षिप्रामिज्ञा १५।९                          |
| —बलफल ४।१८                         | क्षेत्र १।२                                  |
| — मावना १५।२२                      | —कुशल १।२                                    |
| —वाक्कर्मन् ५।२५                   | —विभंग १।३                                   |
| —विज्ञप्तिरूप ५।९                  |                                              |
| —विज्ञान ५।६, २१, २४               | खर ५।९                                       |
| —वेदना ५।३                         |                                              |
| — समृत्युपस्थान १४।२, ४            | गृति २११                                     |
| कारणहेतु ६।७ ; १६।२५               | गंघ ५।९, १९, २४                              |
| काल—मरण ७१२४                       | गमन १२।३                                     |
| — विवेक १।८                        | गुरु ५।९                                     |
| —सूत्र २।२                         | —कार ४।२२                                    |
| कुशल १।२,६ ;५।१२, १५ ;९।२३ ; १६।१२ |                                              |
| कर्म १।२०; ४।१,४                   | ब्राण ५१८, १९, २०, २४                        |
| —कायविज्ञिप्ति ५। ३ ३              | आयतन ५।७                                     |
| चर्या १।३                          | —विज्ञान ५।६, १९, २४                         |
| —धर्म ४।२३                         |                                              |
| —महाभूमिक ६।।९                     | चक्षुस् ५।८, १४, २०, २४                      |
| मूल ४।२० ; ६।३                     | आयतन ५।७                                     |
| —हप ५1६३                           | विज्ञान ५।६, १४, २३, २४                      |
| —संवर १।६                          | चंक्रमण ४।११; १२।३                           |
| कृत्स्नायतन १३।१०, ६               | चतुर्महाभुत ५।९                              |
| कृष्णविपाक ४।२, ५                  | चर्या ७।६                                    |
| कौकृत्य ९।१६, १७                   | चातुर्महाराजिक २।३, ७                        |
| कौसीद्य ६१३४, १५                   | चित्त १।२                                    |
| क्रोध ९।१६, १७                     | —कुशल ११२                                    |
|                                    | •                                            |

| —चैनसिक धर्म ६।९                     | —आयनन ५।७                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| —भावना १५।२२                         | —विश्वान ५,६, १९, २४                  |
| —विद्वीप ६। १४, १५                   | जोवित ८।२                             |
| — विपर्यास १६।३                      | —- इन्द्रिय १६।२०                     |
| —विश्रयुक्त ५।५                      | — उपरम ४।२४                           |
| —विप्रयुक्तसंस्कार ४।२२; ५।२६;       | ज्ञान ११।१                            |
| ६।९                                  | —दर्शन १५।८                           |
| —संप्रयुक्त ५।५                      | सदंगप्रहाण ८।१                        |
| —सप्रयुक्तधर्म ४।२३                  | तपन २।२                               |
| —संप्रसाद ६।२०                       | ताडन ४।२                              |
| —समाधि १४।९                          | तिक ५।९                               |
| <del>- स्पृ</del> त्युपस्थान १४।२, ६ | निर्यग्गन २।१                         |
| चित्तमयी १५।१८                       | तुषित २।३                             |
| चेतना ६१३, १०, ११, १२                | तृष्णा ६।२१ ; ७।१, २, ४, १२           |
| धर्मन् १०।२१                         | नेजस ७१९                              |
| चेतोबलवशिता १३।४                     | त्रयस्त्रिशहेव २।३                    |
| चेत्य ५।१                            | त्रिजातिमरण १०।१३                     |
| च्युत्युत्पादज्ञान १५।८              | दर्शनभुत १।९                          |
|                                      | ह्मन १।१, ४ ; ४।२२ ; ७।७              |
| छन्द ६।३, १०, ११, १२                 | —अन्तराय १।५                          |
| —समाधि १४।९                          | दिव्य-चक्षुस् १३।४, ५                 |
|                                      | —শ্বীন্স ৭ ই। ধ                       |
| जंबूद्वीप २।३                        | दीर्घ ५।९                             |
| चरा ६१७, ४; ७११४; १६१२०              | दुःख ५११, ३ ; ७१२, ३, १५ ; ८१२ ; १०१३ |
| — जरा ६।२                            | —अनात्मकसंज्ञा १५।११                  |
| —मव १६।४९                            | — इन्द्रिय १६।८                       |
| —मरण ७११, २, ४                       | —्ज्ञान १९।१, ६ ; १६।१७               |
| जरायुज ३।९                           | विपाक ४।२, ५                          |
| জন্ত ৬।৭८                            | — संज्ञा ११, २।१                      |
| जाति ६११, ४ ; ७११, २, ४, १४ ; १६।२०  | सत्य १५।१, २, ३                       |
| —जाति ६।२                            | —स्कंघ ७।१६                           |
| — सब १६।४१                           | —प्रतिपतः १५।९                        |
| —विपाक ४।२, ५                        | —वेदना ७।११                           |
| जिह्ना ५।८, १९, २०, २४               | दृष्टधर्मिवपाक ४।२                    |

दिष्टि १५१४ ; १६१५

—उपादान ७११२, १३

-परामर्श ९।४, ५, ८ ; १६।५, ६

—प्राप्त १०।१२

--विपर्यास १६।३

देवगति २।१

देशप्राप्ति ६।४

दौर्मनस्य ५१३; ७१५; ८१२

---इन्द्रिय १३।८

द्वीप २।३

ह्रेष ४।२०; ६।१६, १७, २।; ९।८, १५।२१

धां भा १५।९

—अभिज्ञा १५।९

धर्म ५१९, १५, १७, २३, २६; १५१६;

98198

--अनुसारिन् १०।११

--आयतन ५।२

---शान ११।१, २ ; १६।१३

-दान ११४; ७।७

--- प्रज्ञप्ति ५।६

—प्रतिसंवित् ११।२२; १३।२१

-विचय १४।३२

<del>- स्मृ</del>त्युपस्थान १४।२, ७

भान राव ; ५१७ ; १६।९

भ्यान ४।१६; ७।७; १२।१-७

-संवर ४।१७

-संवरसिद्धि ४।१५

ध्र वशीलसमादान १।१०

नमस् ५।९

नरक २।२

—गनि २।

नविद्यानाविद्या १६।३९

नशैक्षनाशैक्षकर्मन् ४।१, ४ नानाकाय—एकसंज्ञा १५।१०

—नानासंज्ञा १५।१०

नानुनय ७।१०

--- ननानुनय ७११०

नामन् ७१९ 👚 🔧

--काय ६१४ ; १६१२०

—ह्म ७१३, २, ४, ९

निःसरण १०।३

निकायसभागता १६।२०

नियतविपाक ४।६

नियतवेदाविपाक ४।३

निरुक्तप्रतिसंवित् ११।२२

निरुक्ति १५।६

—प्रतिसंवित् १३।१

निरोध १०।३

---ज्ञान १२।१,८

—धातु १६।९

—संज्ञा १२।११

--सत्य १५।१, २, ५

—समापत्ति ५।५; ६।४; ६।९;

98120

निर्माण १३।४

—चित्त १३।२३

---रति २।३

निर्वाण १।४

—गामिनी प्रतिपत् १२।९

निषद्या १२।३

निषेवणभावना ११।१४

नील ५।९

नीवरण १२।३

नैर्माणिकचित्त ४।१%

नैर्याणिक १०।३

नैवसंज्ञानासंज्ञायतन २।५

प्रज्ञा ६।२०, ११, १२ ; ८।२ ; १४।२०, १४ ; -समाधि १२।८ 31:196 न्याय १०।३ —भावना १५।२२ -- त्रिम्क १०।२१ -विवेक ३'ग्राट पदकाय ६।४ ; १६।२० -स्काय १७११८ 9E 919 प्रणिधिज्ञान ११।२२ --- आहमन् १।१ —वित्तज्ञान ११।१, ५; १३।४; प्रणीत १०।३ 96134 प्रतापन २।२ —निर्मितवशवर्तिन् २।३ प्रतिघ ७।९ ; ९।४, ६, १४ ; १'१।४ परामर्श १५।४ प्रतिपत् १५।९ परिज्ञा ९।१९, २० प्रतिपत्ति १०।३ परित्त-आम २।४ प्रतिमान १'श६ -वल्राभूमिक 'रा११ ; ६।१६ -- प्रतिसंबिद् ११।२२ ; १३।१ -शम २।४ प्रतिलंभभावना १३।१४ प्रतिवेधनधर्मन् १०।२१ परिदेवन ७।१५ परिहाणि ४।१७ प्रनिसंवित् ११।२२; १३।२१; १५।६ प्रतिसंख्यानिरोध ४।२१; ५।१५,२८; १६।१,२४ -धमन् १०१२१ पारुष्य ११६, ८ त्रस्यय १।४ : ६।५ : ७।१ पिपासा ५।९ —उन्हेंद ४।११ पीत. ५1९ प्रत्येकबुद्ध १।१, २ पुष्य-सय ४।२४ प्रदाश ६।१६, १७ -क्षेत्र १।११ प्रभव १०।३ --- प्रसव २।४ प्रहाण ८।१ पुद्रल १।११ --धातु १६।९ पुरुषेन्द्रिय ८।२ -- भावना १६।७ पूजा १।३, ४ --संज्ञा १२।११ पूर्व-निवासाभिज्ञा १३।५ प्रश्नकित्र ६।१९, २० —निवासविज्ञान १३।४ प्रस्विध १४।१२, १४ ---विदेष्ट २।३ प्राणातिपात १।६, ७ पृथरजनत्व ६।४ ; १६।२० प्राप्ति ५।५; ६।४; १६।२० पृथिबी ७१९७, १८ —मावना १६।७ -- कुत्स्नायतन १३१६ प्रीति १२।३ ; १४।१२, १४ पेशुन्य ११६, ८ प्रीतिसुख १२।३

—विज्ञान ५१६, १०, १७, २२, २४, वेतगति २।१ 24 -वेदना ५।३ फलप्रतिपन्न १।११ - संचेतनिकाहार ३।२ - 5 90199 मनुष्यगति २।३ मन्दिर १।१ बंधन ५११ ; ६१३ ; ९।१६, १८ मरण ४।२४ बल ११।२४; १४।१, ११ --भव १६।४१ बुद्ध १।१ —संज्ञा १२।११ बुभुक्षा ५।९ महा-पुष्य १।२ बृह्त्फल २।४ — ब्रह्मन् २।४ बोध्यंग १४।१, ५२ —भूत ७।१७ ब्रह्म-कायिक २।४ —भूमिक ५।११ —पुरोहित २।४ —मान ६११६, १७, १८ -रौरव २।२ भव ३।१०; ७।१, २, ४, १४; १६।४१, ४३ मात्सर्य ६।१६, १७, २१; ९।१६, ५०; -राग १६।२९ भवाग्र १२।१० मान ६।१६, १७, ५८, २१; ९।४, ६, ८; भावना १९।१४; १६।७ —मयी १५।१८ माया ६।१६, १७ -हेयकर्मन् ४।१, ४ मार्ग १०१३; १४।१ भेषज्य १५१२१ —्ज्ञान ११।१, S --- प्रतिपन्न १।११ मति ६।३ --सत्य १५।१, २ मद ६।२१ मिथ्या-अधिमुक्ति ६।१४, १५ —मान ४।२२ -कर्मन् ६।३, १४ महापान ४।२२ -- क्रत्य ६।३ —विरति ४।२२ -- दृष्टि ११६, ९; ९१४, ५, ८, १३, मधूर ५१९ १४ : १६14, ६ मध्य १०।५ · — मनस्कार ६।१४, १५ सनस् ५११७, २२, २४, २५ - संस्कार ६१३, १४, १५ — आयतन ५।७ मिद्ध ९।१६, १७

मीमांसासमाधि १४।९

मुदिता १३।३

-कर्म ४११, ४

---दुश्चरित १।६

--कार ६१३, १०-१२

लोकघातु २। शोषक

लोभ ४।२० ; ६।२३ मुषितस्पृतिता ६११४, १५ मर्बन् १०१४, ५, ८ लोहिन ५।९ लौकिकामधर्म १०।६, ७ : १३।३२ -धर्मन १३।१२ मूलभव ३१९०; १६१४१ यञ्जोपम १५।८ मृत्युभव ३।१० -समाधि नवार्ष मृदु ५१९; १०१५ वंदना ४।२२ मृषावाद् १।६,८ मैत्री १३।३ बस्तु १।२ मोह ४।२० ; ६।१४, १५, २१ ; ९।१८ ; —बुशल १।२ -प्राप्ति ६१८ : १६१२० 94129 म्रक्ष ६।१६, १७; ९।१६, १७ वाक्कर्मन् ४।१,४ वारद्रश्चरित १।६ यामदेव २।३ बायु ७१९७, १८ विकल्पबहुल १६।३९ योग ७१९७ विचार ६।३; १२।३ विचिकित्सा ९।४, ६, ८, १३, १४; १२।३ रस ५।९, १९, २४ विज्ञान ७११, २, ४, ८, १७, १८ रामा ९१६, ८, १८ ; १५१४, २१ ; १६१२९ -अरागायतन ६।२१ - आनन्त्यायनन २।५ ; १५।१० --आयतन--६।२१ ---आनन्त्यायननसमाधि १२।८ ह्म ५१२, १९, २०, २४ ; ७१९ ---आहार ३।२ --- आयत्न ५।२ - कुत्स्नायतन १३।६ —तृष्णा ७।१२ -स्कंध ५१६ — धातु २।१, ६ ; १६।१२ --स्थिति ३।१ ; १५।१० —धातुप्रतिसंयुक्त ५।२३ विज्ञप्ति ४।७ --- प्रज्ञप्ति ५।६ --कर्मन् ४।८ वितर्क ६।३ -मन ७१४ विद्या १३।४ ; १६।३९ -संध ५।२ रूपिधर्म ६।९ विपर्यास १६।३ रौरव २।२ विपाक ४।१-३, ५, ६ -चित्त ६।८ --ज-रूप ६।८ स्रक्षण ६११ लघु ५१९ - धर्म ४।१९ लवण ५१९ - फ्रिल ४। १८, १९

- हेतु ६१६, ७; १६१२५

9418

शिल्प ४।११ विप्रयुक्त ५।२५ ; १६।१२ शीत ५।९ --धर्म १६।२० शील १।६ ; ७।७ ; १४।१४ —संस्कार ६१८ ---उपादान ७१२, १३ विभवराग १६।२९ -- ग्रहण १।३ विमुक्ति १६।२८ - भावना १५।२२ ---मार्ग १६।२८ --- त्रतपरामर्शे ९।४, ५ ; १६।५,६ विमोक्ष १३।१, ७ —संवर ४।१२, १७; १५।१९ -- 455 x196, 98 -समादान ४।१७ -मार्ग १०१९, १० -स्कंध १५।१८ विरागसंज्ञा १२।११ शुक्क — विपाक ४।२ विवर्जनभावना १६।७ ---शुक्कविपाक ४।५ विवेक १२।३ श्रम-कृत्स्न २।४ —मावना १६।७ —चर्या ७।६ विष ६।२२ -विमोक्ष १३।९ विषय ५।२५, २६ शून्य १०१३ विष्कंभणप्रहाण ८।१ वीर्य ६।३, १०, ११, १९, २०; ९।२३; - तासमाधि १३।२ १४।१०, १२, १४ शैक्षकर्म ४।१,४ शोक ७१५ --समाधि १४।९ श्रद्धा १।३ ; ६।३ ; ६।१०, ११, ५९, २० ; वेदना ५१३; ६१३, १०, ११, १२; ७११, २, ८१२; १४।१०, ११, १४ ४: १५।१४ --अधिमुक्त १०।१३ —स्कंघ ५।३ -अनुसारिन् १०।११ —स्मृत्युपस्थान १४।२, ५ श्रामण्यफल १६।१ वैराग्यधातु १६।९ श्रृतमयी १५।१८ वैशारदा ११।२५ श्रोत्र ५।८, १९, २०, २४ व्यंजनकाय ६।४; १६।२० ---आयतन ५।७ व्यापाद १।६, ९; १२।३ --- विज्ञान ५।६, २१, २४ व्याधि १५१२१ इलक्ष्ण ५।९ शब्द ५११९, २०, २४ चडायतन ७१, २, ४, ९ श्यन ४।११; १२।३ शास्य ६।१६, १७, १८ संयोजन ५११; ६१३; ८११; ९१७, ९, १२;

शान्त १०१३

शाश्वतोच्छेदसंज्ञा १६।६

संवर १।६; १५।१९

-- चित्तसंप्रयोग ४।१५

-सावना १६१७

—लाम ४।१२

संग्रनज्ञान १९।१, ४; १६।१६ संस्कार ५।५, २५; ७।१, २, ४

---धर्म ६।३

--मावना १६।७

-संभ पाप

संस्कृतफल १०।२४

संस्वेदज ३। ८

सकुदागामिन १०।१२, १४

संकल्प १४।१४

संक्लिष्ट कर्म ४।१

—विपाक ४।२, ५

संघ १।४

संघात २।२

संजीव २।२

संज्ञा ६।३, १०, १२; १२।११

—विपर्यास १६।३

-स्कंत्र ५१४

सत्कायदिष्टि ६।७ ; ९।४, ५, ८ ; १६।५, ६

सत्य ५११

-- दर्शनहेयकर्मन् ४।१, ४

सत्वसंख्यात ५।९

सत्त्वावास १५।१२

- सनिदर्शन ५।२

सनिवत ४१९

—अव्याष्ट्रतधर्म ४।१०

सप्तकृद्भवपरम १०।१३

सप्रतिघ ५।२; १६।३९

समागहेतु ६।६, ७ ; १६।२५

समनन्तरप्रत्यय ६१५, ६ ...

समयविभुक्त १०१२१ .

समाभि ६।३, १०, ११, १२ ; ८।२ ; १२।३, ५, ६, ८ ; १३।१, २ ; १४।१०, ७

—सहजानशील ४।१२

-स्कन्ध १५।१८

समुच्छेदप्रहाण ८।१

समुद्य १०।३

—्ज्ञान १२।२, ७; २६।१७

-सल्य १५।१-४

संप्रज्ञान ५२।४-६

संप्रयुक्त १६।१२, २०

-- कहेत् ६।६, ७; १६।२५

संप्रयोग ६। ३

संप्रसादन २।४

संभिषप्रलाप ११६, ८

संमोह १५।१७

सम्यक-कर्मन् ६।३

---प्रहाण १४।१,८

सर्वत्रगहेत् ६।६, ७; १६।२५

सर्वप्रज्ञा ६।३

सविचार ५।२५ ; १२।३

सवितर्क ५।२५ : १२।३

सहभहेत ६१६, ७ : १६१२५

सामिसंस्कारपरिनिर्वायन १०।५

सांपरायिकविपाक ४।२, ५

सालंबन ५।२६

सासव १।।३

—થર્મ પાર્ટ

मुख पा३ ; ८।२ ; १२।३, ४

- इन्द्रिय १६१८

---विपाक ४।२,५

-विहार १५१८

. . सुखा — प्रतिपरिक्षप्रामिशा १५।९

- प्रतिपद्धंधामिशा १५।९

-वेदना ७११

सुदर्शन २।४ सदश २।४ सुरमि ५1९ सूक्ष्म ५।९ सीमनस्य ५१३ ; ८१२ --इन्द्रिय १६१८ स्त्यान ९। ६, १७ --मिद्ध १२।३ स्त्री ४।११ स्कंध ५११-६ : १५११८ स्थान ४।११; १२।३ -प्राप्ति १६।२० स्थितधर्मन् १०।२१ स्थिति ६। ३, ४ ; १६। २० स्थिति ६।२

स्थूल ५।९ स्पर्श ५११३; ६१३, १०-१२; ७११, २, ४, ९; १५११४ ; १६१३९ --आहार ३।२ स्प्रष्टव्य ५१९, १९, २०, २४ स्मृति ६।३, १०-१२ ; ८।२ ; १२।५, ६ ; १४।२०, १२, १४; १५।१५ —उपस्थान १४।१, २, ३ स्रोत आपन्न १०।१३ स्वप्न १५।१६ हेतु ११४ ; ६१६ ; १०१३ -- प्रत्यय ६१५, ६ हस्व ५1९ ही ६११९, २०